# भाव पोश्र माल



कशमीरी भजन संग्रह

कशमीरी भजन संग्रह



भगवान गोपीनाथ जी



माता रच्छदयुद जी



स्वामी लक्ष्मण जी



स्वामी परमानंद जी



महात्मा मोहनलाल ठुसू "कोफूर सॉब"



स्वामी राम जी



स्वामी नंदलाल ब्रह्मचारी जी महाराज



स्वामी गोविंदानंद जी



महात्मा मशरनाथ भटठ "भगवान जी" खनमोह



स्वामी क्राल बब जी



महात्मा आफ़ताब जी वांगनू



मास्टर जिन्द कौल जी

# भाव पोशु माल

भाग-1

(कशमीरी भंजन संग्रह)





प्रेरक एंव अध्धयन कर्ता – कुल्दीप दुस्सू 'पम्पोश' सॉन्यव आदर्निय महात्माह्न हुंद वुनिमुत अमूल्य् लीलायन हुंद संग्रह

## भाव पोशु माल

भाग—1 *(कशमीरी भजन संग्रह)* 

प्रेरक एंव अध्धयन कर्ता — कुल्दीप दुस्सू 'पम्पोश'

सहयोग एवं संयोजक — रविन्द्र भटठ

कम्प्यूटर ग्रिकसः – मिनाक्षी भट्ठ

मुद्रक :-

मिनाक्षी पब्लिश्यरस, 213/459 भोली नगर, मस्जिद मोठ, दक्षिणी विस्तार, भाग 2, नई दिल्ली 110049, दूरभाष : 011–26250101 © संत कवियन हुन्दि सॉरी अधिकार छि रछ्रिथ थावनु आमत्य त् यहुन्द्यन रंचनायन सूत्य छेडुन या कलम च़ानुन छु इखलॉकी त् कानूनी जुर्म !

### भाव पोशु माल

भाग -1

ग्वडुन्युक संस्करण : दिसम्बर 2003

कम्पयूटर कोशुर टाईपिंग :

कुल्दीप दुस्सू 'पम्पोश'

मील् खर्च् : १०१ र्वपयुँ

मार्ग दर्शक : गुरु कृपा !

शुभ आशीश : महात्मा मक्खन लाल शेर

(भगवान जी)

विशेष आभार —

<sup>्</sup>श्री भूषण लाल भटठ् श्री पूर्ण जी ठुस्सू

## समर्पण

यि पवित्र लीलायि संग्रह छु सानुन सारिवुन्य भगवत स्वरूप महात्माहन समर्पित यिवान करनु, यिहंज ऑही सुत्य सोन यि बटु समाज बैयि लिस, निव तु फौलि ।

हरि ओंम तत सत।

यथ पोशु मालि मंज यिमन महात्माहन हुंन्दि रचनॉयि छि शामिल करनु आ'मत्य तिहुंद परिचय छु यथु कन्यथ :-

- महात्मा श्री कृष्ण जू राजदान।
- महात्मा श्री लक्षमणजी राजदान,
   (बुलबुल नागामी)
- \* योगीराज श्री नन्दलाल जी ब्रह्मचारी महाराज
- महात्मा श्री आफताब जी ठुस्सू ,कारिहामा,
   (भासकर सॉब)
- \* महात्मा श्री ठाकुर मनवटी जी।
- महात्मा श्री परमानन्द जी।
- महात्मा श्री आनन्द जी।
- \* महात्मा श्री बलराम जी।
- महात्मा श्री विष्णुदास जी।
- \* महात्मा श्री वासुदेव जी।
- \* महात्मा श्री दयानन्द जी।
- \* महात्मा श्री नीलकण्ठ जी।
- \* महात्मा श्री जिंद कौल जी ।
- \* महात्मा श्री जियालाल जी सराफ।
- महात्मा श्री मोहनलाल जी ठुस्सू, लदरवन,
   (कोफूर सॉब)
- महात्मा श्री शामलाल जी वांचू बटससरगाम, कुलगामा
   (हज़ीन सॉब)



#### **FOREWARD**

"संकल्प वही सार्थक होता है, जिसमें दूसरों का हित हो दूसरों का हित साधना ही कर्तव्य कहलाता है।"

I was very delighted to see the book namely Bhav Posh Maal-I. I have gone through the verses written by great saints whose shower of blessings will always be upon every body in the universe. The Author has worked hard to get all the Kashmiri Shlokas written by Great Saints of Kashmir including his respected father Bhagwan Mohan Lal Thusoo "Kofoor", who was a great Karamyogi saint, poet, philosopher and scholar. I would suggest to the noble Author to add various other Shlokas of the Great Saints in 2nd edition also.

I trust the book will be quite useful to the general readers. The Author has self-dedication, concentration, grace with reverence.

As is said in Yajur Veda:

By Self-Dedication,
One Obtains Consecration.

By Consecration, One Obtains Grace

By Grace,
One Obtains Reverence.

By Reverence,
One Obtains Truth.

My whole-hearted blessings to the Author who has collected priceless verses of Great Kashmiri Saints in one maala, That is \_\_\_\_

"BHAV POSH MAAL"

MAKHAN LAL SHER (BHAGWAN JI)

### ग्वडु कथ

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ।।

भाव पोशु माल

ऋषि—वारि हेंद केंह खास पोशन हंज़ माल छि— भाव पोशु माल। यथ मालि मंज़ छि अलग अलग मुशकन तु रंगन हॆन्दि पोश। यिम छि तिम पोश, यिहेंज़ सुगन्धि छु कश्यप ऋषि संज़ ऋषि—वारि हमेशु फॊलरअवमच। यि छु यिहंज़् ताज़गी तु सुगन्धि हुंदुय चमत्कार जि प्रथ बटु घरस मंज छु आज ति यिमव पोशव सुत्य पूजा करनु यिवान।

चूंकि अख माल (सुमरन) छि अख हथ त् अठन फोलेन हुन्ज आसान , यि हे'कि चुवनज़ाहन या सतोवुहन फोलेन हुन्ज ति अ'स्थि। यि चुवनज़ाहन फोलेन हुन्ज भाव पोशु माल छि समर्पित, तिमन सॉधंन तु संतन, यिहंज रचनायव सुत्य यि ऋषि—वॉर हमेशु फोलिथ रोज। यिहंज भिक्त रचनायव तु सदोपदेशव कोर प्रथ विजि सोन मार्ग दर्शन। यि छु यिमुन्य ऋषिन तु साधन हुंदुय प्रसाद यिमु सॉन्य धर्मच तु संस्कृति प्रथ कलपांतस मंज रक्षा कॅर। भाव पोशु माल छि सोन प्रयास, निव पीरि पनुनि संस्कृति तु धर्मस सुत्य पॉर्यज़ान करुनावनि। सोन प्रयास छु निव पीरि ग्वडुन्यथ तिमन भजनन हंज़ ज़ॉन करनावन्य यिमु प्रथ अकिस बिड़स दौहस प्यट परनु छि यिवान। यि भाव पोशु माल बनावनस मंज़ कोर असि वारयाहव भगवत भकत्यो सहयोग। यि छु तिहुंदुय सहयोगुक फल ज़ि पोशु माल बनावनुक स्वपुन वोत अंद। यिमन सारिवुन्य भक्तयन हुंद छुस बु स्टा आभारी।

केंह प्रानिन तु केंह नवेन पोशन हुंज माल छि भाव पोशु माल। असि छि व्यमेद जि यिमन पोशन हुंद रंग तु मुशकन्यधार रोजि हमेशु भिक्तेयन हुंदयन हृदयन मंज कॉयिम, तु दियि असि यथ वक्तस मंज बेयि पनि संस्कृति तु संस्कारन हुंद गठन करनुक अख नोव होसलु। सोन धर्म वाति बेयि पनिस अरुजस प्यठ तु प्रथ तरफ् गूंजि बेयि सुय नाद :—

नमः शिवाय ओंम नमः शिवाय।

प्रेरक एंव अध्धयन कर्ता — कुल्दीप ठुस्सू 'पम्पोश'

## विषय सूची

| गुरु खण्ड :                           | पृष्ट |
|---------------------------------------|-------|
|                                       |       |
| 1 श्री गॅरो में रोज़ तुँ सन्मोखकोफूर  | 13    |
| 2 सतगव्यो वथ हाव मे' असल्चहजीन        | 17    |
| 3 शो'भ मो'ख हाव म्यति्परमानन्द        | 19    |
| 4 अन्धकारिक इन्दु शिवभासकर            | 21    |
| 5 परम् धामुक म्य चावतम दामोबलराम      | 23    |
| 6 श्री गरो आसवुन छुखभासकर             | 25    |
|                                       |       |
| गणेश खण्ड:                            |       |
|                                       |       |
| 7 आसय शरण करतम दयाअज्ञात              | 27    |
| ८ चराचर छुख परमेश्वरोअज्ञात           | 31    |
| 9 आदि दीव कारण व्याधि भासकर           | 32    |
| 10 चानि पूज़ायि हुन्द त्रोवसराफ       | 34    |
| 11 सव्ख् शब्द् दर्शन चाने ठाकुर मनवटी | 36    |
| 12 ही महासागर सर्व आधिकारो कोफूर      | 39    |
| 13 आदि दीव गणपत वथ स्योदहज़ीन         | 42    |
|                                       |       |
| शिव खण्ड :                            |       |
|                                       |       |
| 14 प्रभू में परनावत् भावनाय कोफूर     | 44    |
| 15 होश दिम लगयो पम्पोश पादन कृष्णजू   | 47    |
| 16 ब्यल तय मादल व्यन गुलाबकृष्णजू     | 49    |
| 17 गौरी शंकर अज़ यित गर कोफूर         | 51    |
| 18 सनियासय हा गोसाञअज्ञात             | 53    |
|                                       |       |

| •                                       |       |
|-----------------------------------------|-------|
|                                         | पृष्ठ |
| 19 गछुन हरिद्वार त'मिस बेकारहज़ीन       | 55    |
| 20 ही सदा शिवुँ चें' किचुकृष्णजू        | 58    |
| 21 बै'ल्ं पूज़ा कर निष्कल कृष्णजू       | 60    |
| •                                       |       |
| शक्ति खण्ड :                            |       |
|                                         |       |
| 22 मऽज शारिकअय कर दयाअज्ञात             | 63    |
| 23 पादि कमलन तल बुँ आसयविष्णुदास        | 66    |
| 24 भक्ति वत्सल छख च माताहज़ीन           | 69    |
| 25 आस लारान आशायि चानेनीलकण्ट           | 71    |
| 26 ताज दारन मन्ज़ छख ताबान च़य कोफूर    | 73    |
| 27 ओम श्रीमद मऽज भव्अनीसराफ             | 75    |
| 28 च् दीवी कासतम गम,विष्णु राजदान       | 78    |
| 29 मंऽज भवानी सहस प्यंट खसिथसराफ        | 82    |
| 30 आयि शरण चे पादन सराफ                 | 87    |
|                                         |       |
| श्री कृष्ण खण्ड :                       |       |
|                                         |       |
| 31 क्या दुबारय कष्ण अवतारकोफूर          | 91    |
| 32 सन्तुष्ट रोज़तम गरि् गरे: लक्षमण जी  | 93    |
| 33 सो'न्दरो सोन संदल गरय,अज्ञात         | 95    |
| 34 बोज़ि बोज़ि जसुदॉयनीलकण्ठ            | 97    |
| 35 श्याम सोन्दर मनि ललनोवुमहज़ीन        | 100   |
| 36 मुरली शब्दा गौ असि कनन कृष्णजू       | 102   |
| 37 बाल कृष्णा कर कोशल वनहजीन            | 107   |
| 38 श्याम स्वदंरो छम चअनिविष्णु राजदान   | 109   |
| 39 श्री कृष्ण दीनबन्धुस्वामी नन्दलाल जी | 111   |
|                                         |       |

| श्री राम खण्ड :                        | पृष्ट |
|----------------------------------------|-------|
| 40 लाल् लगयो बाल भावस आनन्द जी         | 113   |
| 41 छुम मरोसा चानि नावुकनील कण्ट        | 115   |
| 42 दोछ् दोछ् व्यन गुलाब्हजीन           | 118   |
| 43 परिपूर्ण निर्मल रामो कोफूर          | 120   |
| 44 छुम मे अरमान यथ दिलस हाय            | 122   |
| 45 राम स्न्दे नाव रोस्त नील कण्ड       | 124   |
|                                        |       |
| निराकार परंबहा:                        |       |
| 46 यस निश सुप्रकाश द्राव नुनुय,वासुदेव | 127   |
| 47 वुछ स्ॉ थरि् पोशादयानन्द            | 129   |
| 48 दय छुम बिहिथ रूशित खटिथकोफूर        | 131   |
| 49 कृपा करतम हरी हरै कृष्णजू           | 133   |
| 50 पो'त जूने मोत वुज़नोवुम, भासकर      | 135   |
| 51 हर हर कर सं पानानीलकण्ठ             | 137   |
| 52 तरवुन छु करनोवमास्टर ज़िंद कौल      | 139   |
| 53 सुर्दशन चक्र हेथ नुन नेर भासकर      | 142   |
| 54 हे प्रभु अज्ञान क'असिथकृष्णजू       | 145   |

गुरु ब्रह्मः गुरु विषणो गुरु साक्षात् महेश्वरः, गुरु एंव जगत् सर्वं तस्मै श्री गुरवे नमः ।

भजन 1

## श्री गुरू अस्तुति ! कोफूर सॉब

श्री गुरु में' रोज़त् सनम्वख, प्रथ सात् जायि जाये। परहय करान चे पूज़ा, हरि ओंम नमः शिवाये।। 0।।

कॉत्याह शुमार रो'स्तुय, पथ कुन ज़न्म मे' दॉरिम। ये'लि ते'लि फस्योस पानय, अनजान क्ववासनाये।। 1।।

> आमुत बुँ च़ूरि छ़यफ दिथ, वन्तम बिहिथ च़् कति छुख। लोति पॉठि में' वन'त् कर यिख, दर्शुन में' दिख कृपाये।। 2।।

नत छिम पतय मे' सॉरी, अकि—अकि चटॉन ध्यानस। हे'रि ब्वन कोरुख मे' पानस, लुरपार धारनाये।। 3।। सोम्बरिथ में वेरि चाने, आशायि ह्यथ ब आसय। रंग-रंग गुलाब त् मादल, व्यन पोश भावनाये।। 4।।

च्य मोल मॉज सुईद, सन्तान बन्द त् बान्धव। ह्यक क्याह वॅनिथ च् छुख क्या, भगवान ह्यथ उमाये।। 5।।

> च्य म्योन सव्युन त् जागरत, तुरिया च् म्यॉन्य् सुशफती। भक्ति वरुम करुम लीन, दीनस में दीनताये।। 6।।

कुस ध्यान गच्छ्यमचे' रोस थ्यर, अन्तः करण मे' चंचल। त्रावुम प्रकाश शीतल, निर्मल हृदय गुफाये।। 7।।

> ज़ेविजार क्याह वनय चोन, या दिम तिछ्य मे' सुमरथ। पथ छुम ह्यवांन पनुन च्यथ, वोलनस बुँ ममताये।। 8।।

गॅछि रोम ये'मि शरीर्क्य, वृच ह्यथ करन्य त्वता चॉन्य्। यी छुम मनस मे' अबिलाश, कासतम म्य, जन्म न्याये।। 9।। आदि दीव म्यॉन्य उपासन, गज़म्वख यितम मे' ध्यानस। प्रानस त् बे'यि अपानस, एकदन्तः धारनाये।। 10।।

यिम् पान्छ प्राण च्य छुख, अज़पा ज़पुक मे' व्यस्तार। आनन्द मय कुशस मंज़, कारन च कारनाये।। 11।।

> पथ छय खबर चे' पानस, निर्वानकुय सु मन्थर। तथ छुस बुँ अख अवेज़ान, म्वकलय तमी बहानाय।। 12।।

त'मि पत् मे' क्याह खबर छम, भगवान वार बोज़ुम। बाकी मिथ्या छु सोरुय, सतगुरु! अमर च पानय।। 13।।

> ब्रह्मा विषण महेश्वर, सतगुरु प्रत्यक्ष छु दर्शुन। र्दुगा खसित सहस प्यठ, शरनागतन रक्षाये।। 14।।

यीचय करान बुँ व्यन्ती, तथ छय सुदामनी द्रय। राघा कृष्ण बॅनिथ च्य।। रोज़तम सदा सहाये।। 15।।

> शिवरी त्रित्यायुगस मंज़, सोदाम दुवापरस मंज़। 'कोफूर' छु कलयुगस मंज़।। आमुत च़, निश मिक्षाये।। 16।।

श्री गुरु में रोज़त् सनम्वख, प्रथ सात् जायि जाये। परहय करान चे पूज़ा, हरि ओंम नमः शिवाये।। 0।।

वाख —
गलन वो'न्नम कुनुई वचुन
नेब्रि दोपनम अन्दर अचुन
सुई लिल मे' गव वाख त् वचुन
तवय ह्योतुम नगय नचुन ।
"लल्ह्यद्"

## सत गरुस कुन वीलज़ार!

हज़ीन सॉब

सत गरु वथ हाव में असुलच, राज़ि दिल बेयि भावतम। वातनावुम पूर मंज़िलस, अडुवतेय मतु त्रावतम।। ०।।

> उन तु ज़ोर छुस क्याह खबर छम, कोरु कुन लगि म्योन पान। युथ नु रावय अनिगटिस मंज़, थॅफ करिथ पकनावतम।। 1।।

यीर वोनि छम नाव गॉमच, लागतम चुय नाखुदा। तार यिथ केनि लगि में सोदरस, ती सोरुन हेछनावतम।। 2।।

> पॉर ज़ान केंह छम नु कुंयची, वेह ख्यवान छुस तशनलब। युत्थ नु थावख त्रेशुहोत मेय, ज़ॉनि हुंद मस चावतम।। 3।।

छुख च्रु मॉलिक कायनातस, शेशि जहातस मंज़ बस्थि। वातनाव प्यठ आसमानस, सिर्य हयु प्रजुलावतम।। 4।। छुस प्योमुत बेचारु बेकस, बस चु छुख फरयाद रस। आश छम चॉनि गाश अंतम, वोणि मतो मदंछावतम।। 5।।

दागवुय सॉित सीनु म्यूनुय, ज़न छु फोलमुत लाल ज़ार। दाग यिम सीनस मे लग्यमत्य, गुल तिमन फोलरावतम।। 6।।

> िष्ठम सितम गॉमत 'हज़ीनस', कुस थावयम कन चेय सिवा। योद मशिथ गोमुत बु सारवोणि, च'ति मतो मशरावतम।। 7।।

सतगरु वथ हाव में असुलच। राज़ दिल बेचि भावत ।। 0।।

हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे ।।

#### सत गरू हावतम घटि मंज गाश! परमानन्द जी

शब्ब म्वख हाव म्यति अमृत चावतम, सत गरु हावतम घटि मंज़ गाश।। 0।।

ग्वडु सत गरु सुंद ध्यान स्वर नावतम, दमु दमु वद च़ैय कुन नमहा। रात ध्यन अख क्षण छयन मतु थावतम, सतगरु हावतम घटि मंज़ गाश।। 1।।

> ज़ंमस यिथ कर्म खुरि सम्भालतम, मतु दिशरावतम साधन मंज़। मन चय कलि यिन्द्रिये चूर पावतम, सतगरु हावतम घटि मंज गाश।। 2।।

दह शुमरॉविथ मद होस्त पावतम, काहन हावतम कुन्यि वथ। सोंहम शब्द निश ब्येन मतु थावतम, सतगरु हावतम घटि मंज गाश।। 3।।

> शिशरम नागु सर तन नाव नावतम, मतु वुछतु म्यनिस कुकर्मस कुन। मोहणे सिंधि अपोर तारतम, सतगरु हावतम घटि मंजु गाश।। 4।।

क्षण क्षण पननुय ध्यान धारनावतम, स्वरनावतम ती यी पजिहे। कामदेव श्याम स्वंदर लटु मतु दावतम, सतगरु हावतम घटि मंज गाश।। 5।।

> विश्वंभर पननुय शब्ब म्वख हावतम, रोज़तम तु भावहय पननुय हाल। मशरोवमुत नाव च्यतस पावतम, सतगरु हावतम घटि मंज़ गाश।। 6।।

विनमाल धॉरिथ दर्शुन हावतम, हावतम पननुय प्रकाश रूप। दोह गोम लूसिथ वोनि मतु प्रारनावतम, सतगरु हावतम घटि मंज गाश।। 7।।

> शब्ब म्वख हाव म्यति अमृत चावतम, सतगरु हावतम घटि मंज गाश।। ०।।

वाख --

अकुय ओंमकार युस नाभि दरे कुम्बुय ब्रह्मांण्ड्स सुम गरे अख सुय मन्त्र युस चें'तस करे तस सास मन्त्र क्याह ज़न करे । "लल्द्यद"

#### परातपर परम धाम राम राम परयो ! भासकर सॉब

अन्धकारिक इन्दु शिव शांत सत् ग्वरु । परातपर परम धामु राम राम परयो ।। ०।।

> आदि दीव गोविन्द नाद ब्यंद अक्षर । र्निद्वन्द निष्काम राम राम परयो ।। 1।।

ही दय् अद्वय द्य दयायि किन् चाव । प्रेम मस की जाम राम राम परयो ।। 2।।

तमि मस रस रस लगहय नावस । हावस सुबह शाम राम राम परयो ।। 3।।

इन्दु रव वोन्द भास अज्ञान घट् कास । भास मंज खास व आम राम राम परयो ।। 4।।

> श्याम रंग बोंम्बरो गुँ गुँ चानि सूत्य । ही तनि च़ज्य में हाम् राम राम परयो।। 5।।

अनुग्रह पूर कर संकट दूर कर । चलनम में' लूक पाम् राम राम परयो ।। 6।। शक्ति पात सूत्यन मुक्त दात सान्य खेत । पोप नाव हच तु हाम राम राम परयो।। 7।।

मुरली वायवनि अनाहद बाज् बोज़ । र्दद सोज़ स्वर साम राम राम परयो ।। ८।।

आमि जामि दब्ध प्याल् भर्य भर्य थावय । चखना दाम् दाम् राम राम परयो ।। 9।।

कर गन्ड़िथ बर तल छुस बुँ दिम वरदान । धर्म अर्थ मोक्ष काम राम राम परयो ।। 10।।

> अज्ञान घट् कास भासकर नुन भास । अज़पा प्राणायाम् राम राम परयो ।। 11।।

अन्धकारिक इन्दु शिव शांत सत् ग्वर । परातपर परम धाम राम राम परयो ।। ०।।

वाख ---

आमि पन् सो'दसर नावि छस लमान कित् बोज् दय म्योन म्यति दिय् तार आम्यन् टाक्यन पोञ जन शमान जुव छुम भ्रमान घर् गछहा । "लल्द्यद्"

#### *दयासागर गवस कुन ज़ार - पार !* भासकर सॉब

श्री गरु आसवुन छुख दया सागर, वरतम में पननि नैन पादन तल।। 0।।

व्यनु पोश सोन पोश हेय्थ छुसय ड़ेड़ि तल, वेरि चानि चॉरि चॉरि शेरि लागय। तारि छुस गोमुत तार दिम भवसर, वरतम में पननि नैन पादन तल।। 1।।

> चय रोस वन कुस करि म्योन पाये, वोलनस बु यिम नाशु मायाये । माया छि छाया जर जर कोर में सर, वरतम में पनिन नैन पादन तल।। 2।।

मन छुम में चणचल द्यन केहो रातस, सातु सातु छम में चॉनी कल। भुम्बरिन भूँ भूँ गोमुत छुस बु खर, वरतम में पननि नैन पादन तल।। 3।।

> परि पूर्ण छुख परम आनन्द, सास सूर्य भासवुन सर्वानन्द। दूर मतु रोज़तम दूरैर बु नो ज़रु, वरतम में पननि नैन पादन तल।। 4।।

पुनिम तय मावस यूम ऑस भोमवार, श्री गरु ऑसिनय चे जय जयकार। दौय प्राण नाव चोन हृदयस मंज़ बु बरु, वरतम में पनिन नैन पादन तल।। 5।।

> सॉरिसुय ज़गतस चोनुय प्रकाश, दासस घटु कास पापन नाश। क्षण क्षण मन किन त्वता बु चॉनि करु, वरतम में पननि नैन पादन तल।। 6।।

चेय छिहम सर्वय सर्वानन्द, चेय छुख आसवुन आनन्द गण। चेय छिहम ईश्वर सुमरन बु चॉनि कर, वरतम में पननि नैन पादन तल।। 7।।

> दासस दया कर कास तस मरु मरु, आवा गवनु निशु म्वकलावतन। नाश रोस्तु आसवुन छुख सास 'भासकर', वरतम में पननि नैन पादन तल।। 8।।

श्री गरु आसवुन छुख दया सागर। वरतम में पननि नैन पादन तल।। 0।।

## वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः। निर्विघ्न कुरूमे देव सर्वकार्येशु सर्वदा।।

भजन 7

#### ओम श्री गणेशाये नमः

अज्ञात

आसय शरण करतम दया, ऊँ श्री गणेशाये नमः।। ०।।

गणपत गणेश्वर हे प्रभु, कलिराज़ राज़न हुंद विभू। पज़ि लोलु पादन तल नमा, ऊँ श्री गणेशाये नमः।। 1।।

> ग्वडुन्युक च़ेय छुय आधिकार, कलिकाल कुय च्य ताजदार। राज़स परन पादन प्यमा, ऊँ श्री गणेशाये नमः।। 2।।

मूषक चेय वाहन शूभवुन,
त्रैन लूकनय मंज़ फेरवुन।
सहायतस में रोज़तम हर दमा,
कॅ श्री गणेशाये नमः।। 3।।

यज्ञस ज़पस व्यवहारसुय,
ग्वडु छी स्वरान प्रथ कारसुय।
कारस अनान छुख चिय जमः,
ऊँ श्री गणेशाये नमः।। ४।।

स्वंदर लम्बोदर एक दंत, स्वमरन चॉनि वॉतिन में अंद। रति वेल स्वंदर छुम समा, ऊँ श्री गणेशाये नमः।। 5।।

> सुमरन चॉनी यिम करान, भवसागरस अपोर तरान। रट् सानि नावे हुंद नमा, ऊँ श्री गणेशाये नमः।। 6।।

सुमरन यिम चॉनी भक्ति ज़न,
पूरण गछान तम्यसुंद छु प्रण।
चरणारबिंद अमृत चमा,
ऊँ श्री गणेशाये नमः।। 7।।

ज़गुतुक महेश्वर छुय पिता, हावतम सुत्य धर्मच वथा। माता च़ै ग्वरी श्री उमा, ऊँ श्री गणेशाये नमः।। ८।। बाह नाव स्वंदर शूभवुन,
स्वंगस गछान तिमु बोलवुन।
पूरण करुम पूरण कृपा,
ऊँ श्री गणेशाये नमः।। 9।।

आमुत भक्ति चिय छुय शरण, प्योमुत खोरन तल छुय परन। वर दिथ दिलुक कासतम गमा, ऊँ श्री गणेशाये नमः।। 10।।

प्रारान छुसय बु डेड़ि तल, आलव च़ें म्योन गोयना कनन। कन थाव में वनुनुनुक छुम तमाह, ऊँ श्री गणेशाये नमः।। 11।।

> छुख चे विश्वनाथुन संतान, रात—दौह में चेय कुन मन तु प्राण। वार यच्छ तु पच्छ चॉनी छमा, ऊँ श्री गणेशाये नमः।। 12।।

डेडिवून्य चु थोवनख पार्वती, तारि तार न्यथ सारिवुन्य यती। भक्ति भाव किनु असि छी जमा, ऊँ श्री गणेशाये नमः।। 13।। सुबह प्यंठ भिक्त छिय लारान, प्रेमु पोश हयथ छिय प्रारान। छुख चानि पूज़ि लागनुक तमा, ऊँ श्री गणेशाये नमः।। 14।।

गणिशुबल प्यटु आख चलिथय, अंग अंग स्यंदरा मलिथय। ग्वडु बोज म्यॉनी प्रार्थना, ऊँ श्री गणेशाये नमः।। 15।।

> पतु पतु छुसय बु लारान, वित वित नाव चोन गारान। एक दंत वक्रतुण्ड़ नाव ह्यवान, ऊँ श्री गणेशाये नमः।। 16।।

आसय शरण करतम क्षमा। ऊँ श्री गणेशाये नमः।। ०।।

## गजम्वख विनायकस छुय नमस्कार !

अज्ञात

चराचर छुख परमेश्वरो। रछतम पनुन्यन पादन ।। ०।।

गज़म्वख बाल च़न्द्र लम्बोदरो, विनायको भविनय जय। हरम्वख दर्शुन दितम ईश्वरो, रछतम पनुन्यन पादन तल।। 1।।

> निष्कल नाव चोन निरंजनो, सोय कल धॉरिथ त्रेकारण। स्मरणि चानि सुत्य जन्म मृत हरो, रछतम पनन्यन पादन तल।।2।।

दीवी तु दीवता सॉरी सॉमिथ, नॉमिथ छी करान चॉनि सुमरण। स्मरणि चॉनि सुत्य सॉरी पाप हरो, रछतम पनन्यन पादन तल।। 3।।

> चराचर छुख परमेश्वरो। रछतम पनुन्यन पादन तल।। ०।।

### *सिद्धि दातारो बिवनय जय !* भासकर सॉब

आदि दीव कारण व्याधि निवारो, सिद्धि दातारो बविनय जय ।। ०।।

एक दन्त वक्र तुण्ड सर्व आधिकारो, गज़म्वख दारो अज़ अभय। उमा नन्दन गण सरदारो , सिद्धि दातारो बविनय जय ।। 1।।

चतुर डल बल वीर मूलाधारो , नित्य पहरदारो हृयत वर अभय । अस्त्र शस्त्र जोरा वारो , सिद्धि दातारो बविनय जय ।। 2।।

मन्त्र नायक सहायक उधारो , कर परम पारो विनायक सिद्धि । हे वर दायक बड़ि सरकारो , सिद्धि दातारो बविनय जय ।। 3।।

कृष्ण पिङग्ला धूमर वर्ण शशि शेखरो , नागेन्द्र हारो छुख परम परय । बाल चन्द्र लाल माल नाल मख्जहारो , सिद्धि दातारो बविनय जय ।। 4।। विकट वर्ण सूर्य च़न्द्र तारो , त्रिनेत्र धारो स्वर्णमय । विघ्न राज़ यज्ञ दीव गगन आधारो , सिद्धि दातारो बविनय जय ।। 5।।

माजि् हन्दि राज् ज़ाद् हा ताजदारो , ईश्वर प्यारो हे गणेश्वरय । रक्त वर्ण शक्ति प्रिय भक्ति सहारो , सिद्धि दातारो बविनय जय ।। 6।।

पास कर भास नुन कास अन्धकारो , कर हितकारो दासन ज़य । सास भासकर छुय त्वता कारो , सिद्धि दातारो बविनय जय ।। 7।।

> आदि दीव कारण व्याधि निवारो, सिद्धि दातारो बविनय जय ।। ०।।

नमामि सद्गुरुं शान्तं , प्रत्यक्षं शिव—रूपिणम् । शिरसा योग—पीठस्थं , धर्म—कामार्थ — सिद्धये ।।

#### श्री गणेशुन ध्यान ! जियालाल सराफ

् चानि पूज़ायि हुन्द त्रोव मे' प्रस्तान , श्री गणेशा गोड़दार चोनुय ध्यान ।। ०।।

अस्य सिमथ आयि योर अज़ छु शब्ब द्यन , माजि शारिकायि हुन्द करव कींतन । चानि सुमरिन व्यघन दूर छि सपदान , श्री गणेशा गोड़दार चोनुय ध्यान ।। 1।।

नाव चोन आदि दीव सिद्धि दाता ,
असि अरित्यन च्य कर सहायता ।
वीद ग्वड़ चॉन्य पूज़ा छि वखनान,
श्री गणेशा गोड़दार चोनुय ध्यान ।। 2।।

शास्त्र वनान छी जायि जाये , युस च्य पूजि ग्वड़ सुय सिद्धि प्रावे । सअरी दीव ग्वड़ च्य छी पूजान , श्री गणेशा गोड़दार चोनुय ध्यान ।। 3।।

भिक्तियन येलि च सन्तोष्ट रोजान , तेलि छु न भय तिमन ब्रोंठ पकान । व्यघ्नकुय खय्ल यकदम दूर सपदान, श्री गणेशा गोड़दार चोनुय ध्यान ।। ४।। गुल्य गन्डिथ अस्य करान च्य कुन प्रणाम, सानि पूज़ायि अन च शब्ब अन्जाम । ही गणेश् असि प्यठ रोज़ दयावान , श्री गणेशा गोड़दार चोनुय ध्यान ।। 5।।

छुय "सराफ" यिवान बट वारि शामन, आश्रम हथ्थ रटनि चोन दामन । दूर कर व्यघन तस आश्रम सान , श्री गणेशा गोड़दार चोनूय ध्यान ।। 6।।

> चानि पूज़ायि हुन्द त्रोव मे' प्रस्तान , श्री गणेशा गोड़दार चोनुय ध्यान ।। ०।।

वाख ——
ओमुई अकुय अछुर पो'रूम
सुय हा मालि रो'छुम वो'न्दस मन्ज़
सुय हा मालि किन प्यं गो'रुम त् चो'रुम
आ'स'स सास त् सपनस सो'न।

"लल्द्यद्"

भजनं 11

#### *आनन्द गणटाठि भविनय जय !* ठाकुर मनवटी

स्वख शब्द दर्शन चाने, आनन्द गणटाठि म्याने।। ०।।

रात दिन करान छुस चेंतन, क्षण क्षण छुम में चंचल मन। ईश्वर दूरेर चाने, आनन्द गणटाठि म्याने।। 1।।

> राग चून युस में छुम मनस्य, सातु सातु रातस तु दयनस्य। म्योन द्वख चै रोस कुस ज़ाने, आनन्द गणटाठि म्याने।। 2।।

राज़न हुन्दि महाराजे, टाठि म्यानि आनन्द बाजे। लीखित में क्याह ओस लाने, आनन्द गणटाठि म्याने।। 3।।

> योदवय चु म्यानि कथ बोजख, दूरि दूरि चूरि क्याजि रोजख। रोज चूरि यथ गोफायि म्याने, आनन्द गणटाठि म्याने।। 4।।

यचकोल चे तु में दूरेर, क्युथ ज़रुथ यिथ कोरुथ नु पूरेर। अदु कर यि ज़टु यिल प्राने, आनन्द गणटाठि म्याने।। 5।।

> ओसुस ज़ल बो निर्मल, मोह कठुकिश कोरनम छल। वचनम किच शीन माने, आनन्द गणटाठि म्याने।। 6।।

त्रेश हतिसय मनस त्रेशा, अमृत वर्शुण बु डेशा। बनि शीन अकि कटाक्षि चाने, आनन्द गणटाठि म्याने।। 7।।

> कर्मव किन वीश कम दॉरिम, गर्दभ बनिथ बॉर सॉरिम। वृष्म वेश तल अलबाने, आनन्द गणटाठि म्याने।। 8।।

कामनायि आतुर कोरनस, अमृत भास्योम दीह रस। श्रोपरोवुम सु दानि दाने, आनन्द गणटाठि म्याने।। 9।। कन थोवुम नु सतग्वरु शब्दन, ज़र छुन्नम खोटि प्रारब्धन। कर्मव कोडुस परनि छाने, आनन्द गणटाठि् म्याने।। 10।।

'ठोकरस' चाव आनन्द रस, संसार निश बिन बेहयस। बिन नोव अनुग्रह चाने, आनन्द गणटाठि म्याने।। 11।।

> स्वख शब्दु दर्शन चाने। आनन्द गणटाठि म्याने ।। ०।।

वाख --

क्रिया त् कारण युस पान् जाने मनय माने द्यन तय रात स्वरूप ध्याना युस परजनावे माने मनय त् नन्यस जात । "रूपभवानी" <sup>भजन 12</sup> *पूर्णब्रहमा अवतारस, महागणेशस जय जयकार!* कोफूर सॉब

ही महा सागर सर्व आदि कारो, पूर्ण बह्म अवताराँयो। सिदि दाता छुख विघन हरतारो, महा गणपत ध्यान दाराँयो।। 0।।

> सिन्दूर वर्ण शान्त सु—सुरूप कारो, बाल चॅ़न्द्र मूला दारॉयो। सनम्वख में बासतम संकट निवारो, महा गणपत ध्यान दारॉयो।। 1।।

पदमासन म्यानि परमेश्वरो , रिद्धि बुद्धि अष्ट सिद्धि आ'धीन छय । नववुन्य निधानन हुन्दि शूभिधारो, महागणपत ध्यान धार'यो ।। 2।।

> गज़मोख च़र्तुभुज़ नागेंन्द्रहारो , रूद्रय गणनय हुन्द च् सरदार । पन्च मोख शिव सन्दि सीवाकारो , महागणपत ध्यान धार'यो ।। 3।।

धूम्र नेत्र वक्रतुण्ड विघ्नन निवारो , एकदंत कृष्ण पिंगला भविनय जय। तार दिम भवसर र्स्व—उपकारो , महागणपत ध्यान धार'यो ।। ४।।

> वासुक ह'टि् छुई मूषक सवारो , मोह घट कास्तम त् देह अभिमान । मोकलावतम छुख बख्शनहारो , महागणपत ध्यान धार'यो ।। 5।।

वल्भा सू'ति छय सूर्य आकारो , आदि शक्ति छय ढेखि शूभान । ब्रह्मसर भास्तम साक्षातकारो , महागणपत ध्यान धार'यो ।। 6।।

> चोरम चौदश रोजहय व्रत धारान , सत् संग गंगजल छलहा पान । सत्यदीव पूजहथ सत स'य सोरानो, महागणपत ध्यान धार'यो ।। 7।।

पाद चा'नि पूजहय वीद विस्तारो , कल्पवृक्ष त्रिभवन सार'यो । हर मोख परहय जय जयकारो , महागणपत ध्यान धार'यो ।। ८।।

> गौरी पुत्रो ही लम्बोधरों , किम्यू हेछनोवनख प्रक्रम दियुन। बिहित'य वुफनोवनख दिप्तीमानों , महागणपत ध्यान धार'यो ।। 9।।

त्रेकूटी दीव त् ऋषि सा'क्षी दिवानो, श्रीगणेश दर्शुन सारिवय प्रोव । चर्तुडल ब्रोंठ-ब्रोंठ पत् कुमारो , महागणपत ध्यान धार'यो ।। 10।।

> "कोफूर" मन मंज़िलस वथरावयो , हिन हिन घिञिरावि पननुय ध्यान। क्षण क्षण स्वरह'थ नेथ ओंमकारो , महागणपत ध्यान धार'यो ।। 11।।

ही महासागर सर्व आधिकारो , पूर्ण ब्रह्म अवतार'यो । सिद्धि दाता छुख विघ्न हरतारो , महागणपत ध्यान धार'यो ।। ०।।

वाख --

नार लौग ह'मस त् सू हय नटयोम यार हय बयूठुम जूनि ढबि गाश यिवान ढयूठुम गछान ढयूठुम नचान ढयूठुम घटि मन्ज गाश। "कोफूर"

#### आद् दीव गणपत वथ स्योद हावतम ! हजीन सॉब

आदि दीव गणपत वथ स्योद हावतम , येमि कलि कालय मोकलावतम । बर्य् बर्य् मसकी प्यालय चावतम , येमि कलि कालय मोकलावतम।।

संसार क्रऽड्स वलनय आमुत , चामुत मोह जंजालस मन्ज । प्यठ कंडिन्य वोन्य मे'ति मत सावतम, येमि कलि कालय मोकलावतम।।

फुलिया लजमो यथ पोशि वारे , ना ना रंग छिस फोलिम्त्य पोश । अड़ फोल्य गुलन्य गोड़ बरनावतम , येमि कलि कालय मोकलावतम।।

पादन तल बो' डयक वथरावय , आदन नादन थावतम कन । दर्शुन हावतम मन फोलरावतम , येमि कलि कालय मोकलावतम।।

चन्द छोन आमुत छुस चोन दर्बार , आधार चोनुय छुम ज़न्मस । र्निधन ज़अनिथ वोन्य मत त्रावतम , येमि कलि कालय मोकलावतम।। गिष्ठ् कुठ शीरिथ थोवुम चानि आशे , ही अविनाशे साल वल् सोन । च्यत भ्रम क'र्य क'र्य मत मन्दछावतम , येमि कलि कालय मोकलावतम।।

व'न्य बो' दिमयो चान्यन वतन्य , द्यव् अत्गत्न्य गछिहेम छेयन । यित गछ करून्य वोन्य मशरावतम, येमि कलि कालय मोकलावतम।।

छुय "हज़ीन" छ़ारान फोल्विन गाशे , किज बोल् बाशे थावतम कन । प्रातः कालस सुलि वुज़नावतम , येमि किल कालय मोकलावतम।।

आदि दीव गणपत वथ स्योद हावतम , येमि कलि कालय मोकलावतम ।

#### वाख-

युस ओस यति त् सुय छुय तते सुय छुय प्रथ शायि रटिथ मकान सुय छुय प्याद् त् सुय छुय रथे सुय छुय सोरुय गुपिथ पान । "नुन्ध ऋषि" कर्पूर-गौरं करुणाव-तारं संसार-सारं भुजगेन्द्र-हारम् , सदा रमन्तं हृदयार-बिन्दे भवं भवानी-सहितं नमामि ।

भजन् 14

शिवाय नम: ओंम नम: शिवाय! कोफूर सॉब

> प्रभू में परनावतु भावनाये। शिवाये नमः ऊँ नमः शिवाये।। ०।।

बु हेथ चे प्रारान छुस्य बरसतल, स्वन्दर स्वन्दर ब्यल ग्वलाब तु मादल। पॅरान लागय बुँ ही तुँ मसवल, शिवाये नमः ऊँ नमः शिवाये।। 1।।

> चु यूत स्वन्दर तु तयूत शीतल, चु भक्ति वतसल तु कूत र्निमल। पवन अग्न चेय गगन तु जलथल, शिवाये नमः ऊँ नमः शिवाये।। 2।।

उमा महेशवर सती तु शंकर, थिती तु शुन्यहा बिहिथ मनोहर। ग्रजान छि गंगा परान यि मंत्र, शिवाये नमः ऊँ नमः शिवाये ।। 3।।

> छु मूल मंत्र में आदनुक ऊँ, सु आदि अंतस चेतस में थावुम। यि नाद सूहम में याद पावुम, शिवाये नमः ऊँ नमः शिवाये।। 4।।

में चानि बापथं गुफा छि स्वन्दर, जगत अम्बा हेथ अचुस चु अन्दर। नेबुरि में प्रजलयम अन्दुरि यि मंदर, शिवाये नमः ऊँ नमः शिवाये।। 5 ।।

> चु छुख नंदी गण नवन निदानन, चु कालहन छुख कृपालू भगवन। मे जाल कासुम ज़यनस तु मरनन, शिवाये नमः ऊँ नमः शिवाये।। 6।।

चु छुख चु ना चु बु कुस ति वनतम, बु पासि दुर्गा रछा में सनतम। बु पॉरि लगयो चोपॉरि में गंतम, शिवाये नमः ऊँ नमः शिवाये।। 7।।

> प्रत्यक्ष रिव छुख रिवन्द्र ज्योति, अलख अगोचर मिलथ बबूति। मगन छि बमबम ज़पान त्रिकूटी, शिवाये नमः ऊँ नमः शिवाये।। 8।।

अज़र अमर छुख अनन्त ईश्वर, सैज़र पज़र दिम वज़र जितेन्द्र। अदय में पोरयम नु कांह सितमगर, शिवाये नमः ऊँ नमः शिवाये।। 9।। दयायि सागर चु कायनातन, सकूनि अब्दी छु चून आसन। प्रपंच अवेजान गमृत चे जुलफन, शिवाये नमः ऊँ नमः शिवाये।। 10।।

बु हेथ च़ै आस्य पनिन निशॉनी, पनिन में काया सता में चॉनि। च़ रठॅं तु दौनवय बनाव मेफॉनी, शिवाये नमः ऊँ नमः शिवाये।। 11।।

> नमः शिवाये फकत में परनुय, शिनयस बु अरपन शिवय में स्वरनुय। चु दूर मो हय्म ति छुम नु जरनुय, शिवाये नमः ऊँ नमः शिवाये।। 12।।

सरुर च़ ध्यानुक निशानु म्यूनुय, ग्यवान छु 'कोफूर' तरानु चूनुय। रछुम तु करतम में मॉजि तूनुय।। शिवाये नमः ऊँ नमः शिवाये।। 13।।

> प्रभू में परनावतु भावनाये। शिवाये नमः ऊँ नमः शिवाये।। ०।।

## *हा साधन हन्दि साधो हो !* कृष्णजू राजदान

होश दिम लगयो पम्पोश पादन, हा साधन हन्दि साधो हो।। 0।।

यूगियन हुन्दि यूग प्रॉनियन हुन्दि प्रान, ज्ञॉनियन हुन्दि ज्ञानो हो । चानि प्रसाद सुत्य सिद्ध छु तफ साधन, हा साधन हुन्दि साधो हो।। 1।।

> अच्युतु चानि सुत्य च्यतु कुय चेनुन, नॅतु गिछ् मेनुन क्रजल्यन पोञय। प्रेमु जल छुय वुजान भाव नागरादन, हा साधन हुन्दि साधो हो।। 2।।

ब्रह्मण जंमस यिथ छुसनु ब्रह्म स्मुरच, वुछ मु म्यानि राक्षस प्रक्रच कुन। चॉनि सॅचु भक्ति चानि कॅर प्रहलादन, हा साधन हन्दि साधो हो।। 3।।

> पूर्ण पुरुष छम चॉनी लादन, प्रणव पान वंदहोय पादन चन्न। नाद बिंद कन थाव म्यान्यन नादन।। हा साधन हन्द्रि साधो हो।। ४।।

वेचार नेत्रन ज़ॉनि गाश अन छि ॲनि, हर हरम्वख चेय दिमहोय विन। नेष्कल मन नेष्कामु राम रादन, हा साधन हन्दि साधो हो।। 5।।

अनुग्रह चोनु गिछं आसुन साधन, क्याह छु पापन कमन ज्यादन प्यट। दय छुख क्षय कर सान्यन अपराधन, हा साधन हन्द्रि साधो हो।। 6।।

> 'कृष्ण' हय चॉनि कपटनि तल नेरिहे, अदु कति पॉरिहे जामु नवि नवि। पुशु कति प्ययिहेस हॉज़न तु रादन, हा साधन हन्दि साधो हो।। 7।।

छ्ौपि मंज्य तस छवचरा बनिहे, अदु कति वनिहे जेछर यूत। याद हय प्ययिहेस वुनि छुस आदन, हा साधन हन्दि साधो हो।। 8।।

> होश दिम लगयो पम्पोश पादन। हा साधन हन्द्रि साधो हो।। ०।।

हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे।

#### *शिवनाथस पूजायि पोश!* कृष्णज् राजदान

ब्यल तय मादल व्यनु ग्वलाब पम्पोश दस्तय। पूज़ायि लागस परमु शिवस शिवनाथस्तय।। 0।।

जटा मुकटा प्यटु गंगा वसान छस तॉय, देवी तु देवता विष्णु ब्रह्मा छिस दस्तु बस्तुॉय। भक्ति भावुक जय जयकार ऑसिन तस्तुॉय, पूज़ायि लागस परमु शिवस शिवनाथस्तुॉय।। 1।।

दया सागर लोल विजियायि कोरनस मस्तॉय, हा पोशमते होश डलिमत्य छि,थव ध्यान ह्यस तॉय। असार संसार छलरावान सोर रोज़ि कसतॉय, पूजायि लागस परमु शिवस शिवनाथस्तॉय।। 2।।

पम्पोश पादव सुत्य यितम अस्तॉय अस्तॉय, चरणन बु वन्दैय जुव जान ह्यथ वांनिज वस्तॉय। राग चानि सुत्यन पूनि वुज्यम नागरादस तय, पूजायि लागस परमु शिवस शिवनाथस्तॉय।। 3।।

पॉर्य पॉर्य लगोय ना शिव शंकर शिव नावसतॉय, दर्शन चान्युक छुम यच्च लोल ब्ययि हावस तॉय। टोउतम सदाशिव जगतईश्वर छुस बेकस तॉय, पूजायि लागस परमु शिवस शिवनाथस्तॉय।। 4।। अमरनाथस नीलकण्ठस कल वंदसतॉय, विचार सुत्यन 'कृष्णस' प्यठ आर यीनस्तॉय। यछि पछि सुत्यन गछि अर्पण शिव भावस तॉय, पूजायि लागस परमु शिवस शिवनाथस्तॉय।। 5।।

ब्यल तय मादल व्यन ग्वलाब पम्पोश दस्तॉय। पूज़ायि लागस परमु शिवस शिवनाथस्तॉय।। ०।।

वाख --

लल बो' द्रायस लो लरे छांडान लूसम दय्न क्यहो रात वुछुम पण्डित पननि घरे सुय म्य रो'टमस निछत्तुर त् साथ । "लल्द्यद्"

वाख --

क्रिया त् कारण युस पान् जाने मनय माने द्यन तय रात स्वरूप ध्याना युस परजनावे माने मनय त् नन्यस जात ।

"रूपभवानी"

### गौरी शंकरस साल !

कोफूर सॉब

गौरी शंकर अज़ यित गर सोन प्रजलावतम । परि पूर्ण छुख परमेश्वर मत मशरावतम ।। 0।।

मूरि–मूरि फुलिया फविलहेम हेरि ब्वन त्रेन पोरन , चूरिम ख्विन क्यथ ललवथ करहय पोशि वर्शुन। रोशिमित लोति–लोति मनविथ अनहथ वथ हावतम, परि पूर्ण छुख परमेश्वर मत मशरावतम ।। 1।।

नूर बरिति सूरमित शीरिथ थोवमय आसन चोन , हरमोख बसविन डेकि छुय चन्द्रम जिट गंगवोन्य। लिट अिक स्वख हाव कितने संकट म्वकलावतम , पिर पूर्ण छुख परमेश्वर मत मशरावतम ।। 2।।

नज़राह मे त्रावतम पापन त शापन गछि समहार, काम क्रूद लूभ गलि सूरफोलि कासतम मोह अन्धकार थलि—थलि वुछहथ यूगीश्वर ती वुछनावतम , परि पूर्ण छुख परमेश्वर मत मशरावतम ।। 3।।

ब्रह्मसर खअरथन असवन्य गंगा आकाशस , रस–रस दोरथस ब्रह्मांड वॉजथन ज़िंग पालनस । मूक्ष दावनस कत्य कारण त ब्रह्म ऋषि हरशवितम, परि पूर्ण छुख परमेश्वर मत मशरावतम ।। 4।। बृष्भासन म्यानि बाहरव गाहसय खेलव रास , खोवरय चे गौरी ख्वनि तस गणपत सनम्वख भास। आशचर्य हावतम सतचित आनन्द प्रावनावतम , परि पूर्ण छुख परमेश्वर मत मशरावतम ।। 5।।

"कोफूर" वर्णय करुना करुनाविय कर ठहराव , हरम्वख दर्शुन हावतम हरशीश्वर छी नाव । कर्पूर गौरम ओम नमः शिवाये परनावतम , परि पूर्ण छुख परमेश्वर मत मशरावतम ।। 6।।

गौरी शंकर अज़ यित गर सोन प्रज़लावतम । परि पूर्ण छुख परमेश्वर मत मशरावतम ।। ०।।

वाख --

प'रि—प'रि क'रि गोम परयुन पानस प्रोन गौम नीरिथ त् छोटस जअलि सूहम था'न्च जान हो मशर्म स्वरनय सख'रयोस कालस डअलि। "कोफूर"

#### भरमाधर गसोञिस जय जयकार ! अज्ञात

सनियासय हा गोसाञ। कुनि कने यिखना वने।। 0।।

जिट मंज़ छय गंगा जॉरी, ज़न छि वसान अमृत धॉरी। सूर भस्मा मिलथ तने, कृनि कने यिखना वने।। 1।।

> ड्यकस प्यठु छी त्रे नेथुर, शूभवनि ज़नु पम्पोश वॅथर। वासुक नाग छुय योनि कने, कूनि कने यिखना वने।। 2।।

जाय चेय रॅटथम शिया शयन, छायि छेफ हेथ रूदहम नयन। सर्व व्यापक छुख हनि हने, कुनि कने यिखना वने।। 3।।

खास वृष्मा छुय वाहनय,
सॉर करान छुख त्रेनभवनय।
छय च्य उमा खोहवरि कने,
कुनि कने यिखना वने।। 4।।

पान म्याने मो नाज़ तने, काल वलिथ यथ सूर बने। शिव चु गारुन मंज़ बाग मने, कुनि कने यिखना वने।। 5।।

> ऑरतिस कास्तम ऑरच़र्य, घट कास्तम अमरीश्वरय। म्वखु में हावतम हरम्वख कने, कुनि कने यिखना वने।। 6।।

च्व्न भुज़न छुय आयुधा, शंख चक्र कपाल गदा।। सारिवुनि मंज़ छुख अंद कने कुनि कने यिखना वने।। 7।।

> सनियासय हा गोसाने।। कुनि कने यिखना वने।। 8।।

वाख –

परान परान ज़्यव ताल फो'जिम च्य्य युग्ये क्रय तजिम न् ज़ान्ह सुमरन फिरान न्योठ त् ओंग'ज गजिम मन्च द्वई मालि चजिम न ज़ान्ह । "लल्द्यद्"

#### जटाधार गंगाधर शिवशंकर लो लो ! हज़ीन सॉब

गछुन हरिद्वार तॅमिस बेकार, जटादार यस छु मनि लोलो। तॅमी प्रज़नोव यि सोर संसार, जटादार यस छु मनि लोला।। 0।।

> करिथ तफ ज़फ यज्ञन बिलदान, तम्युक यस आसि नु अभिमान। तॅमिस निशु पानु गंगाधार, जटादार यस छु मनि लोला।। 1।।

युसुय वोथ ज्ञान गंगाये,
छोलुन मनि मल कॅड़न ग्राये।
दपान सुय वोत तसुन्द दर्बार,
जटादार यस छु मनि लोला।। 2।।

येमि छोल मोह मल पानस, करनु लय पय लोबुन पानस। तॅमी ज़ोन पान मूलाधार, जटादार यस छु मनि लोला।। 3।। दुई त्रॉविथ लयन यियि गाश, बिहिथ गटि कुठि सु वुछि प्रकाश। तॅमिस निशि कति सना अन्धकार, जटादार यस छु मनि लोला।। 4।।

> युसुय ख्वतु कोहि कैलासस, हेय्सव असिथ सु गव बेहय्स। दमन दम हय्थ बन्योव दमदार, जटादार यस छु मनि लोला।। 5।।

येमी ज़ोन कथ वनान हरम्वख, तोतथ वॉतिथ चलान गम द्वख। बॅनिथ र्न्यरूग बलान बेमार, जटादार यस छु मनि लोला।। 6।।

> गया कॉशी तु रामेश्वर, वुछिथ नेत्रव चलान तस शर। सोमन सोंबरिथ छि दीवी द्वार, जटादार यस छु मनि लोला।। 7।।

सोमन सुमरिथ युसुय करि कल, करिथ ध्यानाह बनिथ न्यमल। सनिथ सतकुय सोरिथ व्यवहार, जटादार यस छु मनि लोला।। 8।। करिथ संतोष बनिथ न्यंदोश, तॅमिस मनि—इल फ्वलन पम्पोश। क'रयस आलव सु त्रेभवन सार, जटादार यस छु मनि लोला।। 9।।

खोहवर्य माता उमा शूभान, करिथ अर्पण तमिस मन प्राण। बिहिथ ख्वनि तस विघन हरतार, जटादार यस छु मनि लोला।। 10।।

> ड़यकस चन्द्रम नेथर पम्पोश, छु हटि वासुक बहिथ खामोश। वसान जटि यस छि गंगाधार, जटादार यस छु मनि लोला।। 11।।

'हज़ीनन' वोन यि व्यसनॉविथ, श्रवण कॅर्य कॅर्य सोमन गॉरिथ। ब्रिहिथ तख्तस वुछुन सरकार, जटादार यस छु मनि लोला।। 12।।

> गछुन हरिद्वार तॅमिस बेकार, जटादार यस छु मनि लोलो।।

# शिव शंकर सॅन्ज अस्तुति !

''कृष्णजू राजदान''

ही सदा शिव च़े किचु अनि मय में पोशे ड़ाले। पूज़ि चेय लागय प्रेयम चूनुई में संकट गाले।। 0।।

सादु माले च़ु में कुन वुछ तु लगय अथु चाले, राजु रिन मॉजि व्यनथ बोज़ि सु पानै पाले। कर्म लीखायि यि केंह ल्यूखुन कलम तथ सु डाले, पूज़ि चेय लागय प्रेयम चूनुई में संकट गाले।। 1।।

भवसागरस फकथ चून प्रेयम असि तारे, योगु तय ज्ञान बोडुई तफ तु बोडुई ज़फ यारे। न्यथ थॅविथ सतुँची सुमरथ असि च्यथ संभाले, पूज़ि चेय लागय प्रेयम चूनुई में संकट गाले।। 2।।

कास कर्मनि खुरि असि बोज चु वोनि शुरि बाशे, कर्म—भूमि सानि नज़र त्राव परम आकाशे। चून दर्शुन नभ प्यठु अमृत वर्शुन वाले, पूजिु चेय लागय प्रेयम चूनुई में संकट गाले।। 3।।

कस छु ताकत युस कुने भाव यि स्वख तु द्वख चाले, तफ तमी कोर ज़फ तमी कार युस प्रेयम चून पाले। युथॅन सुमरन ड़िल असि दफॅतु चु च्यथ ज़प माले, पूज़ि चेय लागय प्रेयम चूनुई में संकट गाले।। 4।।

होशु पोशु नूलु दोहय पोशु में पोशे वारे, रंगें बुलबुलु च्यथ पनने ग्वण गैवान वन हारे। कुकिलौ युस भस्म मौल अज्ञान वनस सुय जाले, पूज़ि चेय लागय प्रेयम चूनुई में संकट गाले।। 5।।

युस कृष्ण शिव शिवय कृष्ण अद्वयतुय माने, ज्ञान सुई प्रावि पनुन रूप प्रपंचस ज़ाने। मूक्ष तिस बिन नु तस भ्रम तु नु माया डाले, पूज़ि चेय लागय प्रेयम चूनुई में संकट गाले।। 6।।

सुबहु तय शाम कुनुई गव तु मनस लोग आराम, सारिवुय बूल हरे 'कृष्ण' हरे राधे—श्याम। मंज ग्यवनॅचि ताले बनसरी बजाने वाले, पूजि चेय लागय प्रेयम चूनुई में संकट गाले।। 7।।

ही सदा शिवु च़े किचु अनि मय में पोशे ड़ाले। पूज़ि चेय लागय प्रेयम चूनुई में संकट गाले।। 0।।

वाख ---

पदु न बीजम न चतुर्बुजाकारम न त्रिजग चराचर अनन्तरूपम न सहस्रनामम निराधारम शुद्ध स्वरूपम परं ब्रह्म सोहम

"रूपभवानी"

#### शिव शंकर सन्ज आरती ! कृष्णजू राज़दान

बेलु पूज़ा कर निष्कल कल माला धरसुय, हर कल माला धरसुय, क्षय कर सानयन पापन, नाश कर सॉ सानेन अपराधन, जय हो गंगाधर सुय, हर सुय शंकर सुय, ओंम शिवा शिवा शिवा शंभू।। 0।।

सु छु अजर सु छु अमर ध्यान पर पॉरात पर, तस छि जानान यूगीश्वर आशचर युक आशचर, ज्ञान गाश अनि यूगु नेत्रन, वुछ नावि आशचर सई, क्षय कर सानयन पापन, नाश कर सॉ सानेन अपराधन, जय हो गंगाधर सुय,हर सुय शंकर सुय, ओंम शिवा शिवा शिवा शंभू।। 1।।

त्याग वैरागु च्यथ सौस थावि, करनावि ब्रह्म वैचार, सत चे वित पकनॉविथ जानुनावि ब्रह्मय सार, आत्म भूधुक जल वुज नावि ब्रह्म भाविकस सरॅसय, क्षय कर सानयन पापन, नाश कर सॉ सानेन अपराधन, जय हो गंगाधर सुय,हर सुय शंकर सुय, ओंम शिवा शिवा शिवा शंभू।। 2।।

हैथ गछि दीह अभिमानस, अज्ञानस गन्डि नार, अच्युत चै थ्यरुताय सुत्य व्रथ थवि ब्रह्म आकार, तमि गुण ब्रह्म विथ साघॅन, पादन बु अछि जरॅसय, क्षय कर सानयन पापन , नाश कर स साने'न अपराधन, जय हो गंगाधर सुय,हर सुय शंकर सुय, ओंम शिवा शिवा शिम्।। 3।।

सम्सार यश भ्रम मॉनिथ मन किनि थावि उदास, यूगु ज्ञान ध्यान च्यथ सोस थावि, बस्ती मंज वनवास, चेन मातर वोत मुचरावि मंज क्षण मातरॅसय, क्षय कर सानयन पापन, नाश कर सॉ सानेन अपराधन, जय हो गंगाधर सुय,हर सुय शंकर सुय, ओंम शिवा शिवा शिवा शंभू।। 4।।

अंत काल्व जालु कॉसिथ चैथ थाव नावि निष्कल, चन्दन चन्द्रम कोफूर हियू म्वख सुय हावि शीतल, सानि पालन्च ॲज्ञा दीय ऑभयस तु वरॅसय, क्षय कर सानयन पापन, नाश कर सॉ सानेन अपराधन ,जय हो गंगाधर सुय,हर सुय शंकर सुय, ओंम शिवा शिवा शिवा शंभू।। 5।।

धर्म ज़ोर दीह तोर मुच़रावि नावि श्रद्धा भरॅसय, हयोर खारि चूरिमस पोरस, बसनावि शांती घरॅसय। कर्म फल कुय बोर लोच़रावि दीह भ्रम किस खरॅसय, क्षय कर सानयन पापन, नाश कर सॉ सानेन अपराधन, जय हो गंगाधर सुय,हर सुय शंकर सुय, ओंम शिवा शिवा शिवा शंभू।। 6।।

सूर्य हयू प्रेत्यक्ष बॉसिथ, नैथ सनम्वख ॲसिथ, सत चे वति पकनॉविथ अज्ञान घटु कॉसिथ। आत्म भूद्धुक दीप जॉलिथ थाव नावि मंज मरॅसय, क्षय कर सानयन पापन, नाश कर सॉ सानेन अपराधन, जय हो गंगाधर सुय,हर सुय शंकर सुय, ओंम शिवा शिवा शिवा शंभू।। 7।)

वन कॉचाह छे त्रेय पुत्र प्रेय अथ दपान माया ज़ाल, यिथि ज़ालु मंज़ ड़ालु दिथ कड़ि,चटनावि मोह जंजाल अतलास वल नावि संयास व्रच् थाव नावि मंज़ घरॅसय क्षय कर सानयन पापन, नाश कर सॉ सानेन अपराधन, जय हो गंगाधर सुय, हर सुय शंकर सुय, ओंम शिवा शिवा शिवा शंभू।। 8।।

कर्महीनस दुर्गत हिर दारिद्रस किर नाश, पालना सॉनी छय चे मिट, गिट मंज़य अन गाश। आर ईनस तारि 'कृष्णस' यिम भवसागरॅसय, क्षय कर सानयन पापन, नाश कर सॉ सानेन अपराधन, जय हो गंगाधर सुय, हर सुय शंकर सुय, ओंम शिवा शिवा शिवा शंभू।। 9।।

बेलु पूज़ा कर निष्कल कल माला धरसुय.....

ओम नमः शम्भ्वाय च , मयोभवाय च , नमः शंकराय च मयस्कराय च , नमः शिवाये च शिवतराय च ।

#### सर्व-मगंल-मंगल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिके , शरण्ये त्रयम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते ।

भजन 22

*मॉज शारिकॉय कर दया !* अज्ञात

मॉज शारिकॉय कर दया, वर दया ही भवॉनी। कर दयायि हुन्ज़ दृष्टि, सु छम बड़ मेहरबॉनी।। 0।।

> आयि लारान चेय निश योर, कर्म खुरि भावॉनी। मत वछुतु कर्मन कुन, सुय छम पशैमाॉनी।। 1।।

कोताम रोज़ि युन तय गछुन, कोताम रोज़ि क्रेशुन वदुन। तार दिवान चु सारिवनि छख, असि ति रोज़ तारॉनी।। 2।।

> कुपुत्र छु माजि आसान, मॉज छन् तस ति रोशान। असि मंगान चॉनी दया, जगतचि राजरॉनी।। 3।।

नखि छेखय डिख् छेखय च्रय, चेय सिवा कांह ति छुनु ब्याख। दोह तु राथ चूनुय फिराक, अख अज़ाब रूहॉनी।। 4।।

> ओश वसान चािल चाले, मॉज भवॉिन हािव दर्शुन। केंह ति छुन तगान बोजुन, केंह नय छी नु ज़ानॉनी।। 5।।

बूज़मुत छु हिल मुशिकल, बिन असि तवय आयि योर। अख रछा करतु वॉनि गौर, हिमालिच राजरॉनी।। 6।।

> लौकुचारस मिशथ गोम, बुजरस वोनि चेतस प्योम। कांह नु गॉफिला मेय हयुख, क्रंजलि पूनि सारॉनी।। 7।।

पाप शाप कासतम च्य, वालतम बॉरि पापुन। गीर कोरहस बु पापव, केंह नय छुमनु वौन तगॉनी।। 8।। दासा छु दर यिंतजार, भव सागरस दिम तार। ल्यम्बि मंज पम्पोश खार, बोज़तय म्यानि ज़ॉरी।। 9।।

मॉज शारिकॉय कर दया, वर दया ही भवॉनी। कर दयायि हुन्ज दृष्टि, सु छम बड़ मेहरबॉनी।। 0।।

वाख ---

बुँ क्याह कर यिमन पां'चन दहन त् काहन यिम यथ ल्यजि वो'खशुन करिथ गये सअरी समहन अकिस रज़ि लमहन अद् क्याज़ि राविहे काहन गाव ।

"लल्द्यद्"

# मॉज भगवती हुन्ज अस्तुति !

विष्णुदास जी

पादि कमलन तल बु आसय, करिनु चॉनिय अस्तुति। मोक्ष दिम बॉड़ वर्ग दिम, भर्ग शिखा भगवती।। 0।।

> गोम नेत्रन खून जॉरी, छुस चे कुन जॉरी करान। भास प्रत्यक्ष कास ख्वारी, असि छि पापव वॅलिमती।। 1।।

चानि आशायि योत बु आसै, नाउमेद नेरै नु जांह। या मै वर दिम मोक्ष दामुक, नत छुसय प्रारान यती।। 2।।

> लोल बागस पोश फौलि मत्य, वेरि चाने चॉरि चॉरि। शेरि लागय भाव कोसम, शोल वॅनि कारेपती।। 3।।

क्या वनव असि छि मंदछेमति, चन्द छॅनि सौदा करान। कर दया वौनि वुछ मे तथकुन, शर्मि सुत्य ॲसि गलिमती।। 4।।

> चअनि गौण विस्तारनुक ताकत, अनि कुस कस वने। छुय चेय जय जय शाम स्वंदरी, जाम शूभान छी छती।। 5।।

ज्ञानु दाता मोक्ष दाता, छख ज़गत माता चु छख। हे भवॉनी कर में वॉनी, स्यद्ध म्वखस दिम सरस्वती।। 6।।

पॉज़ि मन युस भक्ति चॉनि, करि निष्कल रात द्यन। क्याह छु संशय तसंदि बापत, मोक्ष दामॅकि बर वथी।। 7।।

चॉनि गुण छुस बो विचारान, पन ओमकि खारान बु छुस। अबसनकि वर दोन कुनुय कर, नतु छु आछुर कॅति कॅती।। 8।। सर्व व्यापक छख चोपॉरी, असि छि शॉरी क्याह वुछोव। वन च़े रोस्त कुस बोज़ि ज़ॉरी, हाव म्वख प्यठ परबती।। 9।।

कर्म हीनन धर्म हीनन, कर्तव्यन सान्यन में वुछ। डाल स्योध अथु कर्म लॉनिस, प्रक्रमस चॉनिस खती।। 10।।

> वील ज़ॉरी बोज़ 'विष्णस', रोज़ सन्तुष्ट सर्वदा। छुय च्यय रोशन छुस बु तोषण, चॅय में बख्शक थॅज़ गती।। 11।।

पादि कमलन तल बु आसय, करिन चॉनिय अस्तुति। मोक्ष दिम बोड़ वर्ग दिम, भर्ग शिखा भगवती।। 0।।

#### मॉज शारदा कर दया !

हजीन सॉब

भक्ति वत्सल छख ज़ै माता,
मॉज शारदा कर दया।
छख च़ेय मोल मॉज बंध तु भ्राता,
मॉज शारदा कर दया।। 0।।

दास चरणन तल छु आमुत, भाव पम्पोश लागुने। न्यथ बु करहा पोशु पूज़ा, मॉज शारदा कर दया।। 1।।

चय शारदा चय शारिका, सर्व शक्तिमान छख चय। छी शरण चय जगत अंभा, मॉज शारदा कर दया।। 2।।

> ज्योति रुप किन्य छख चेय ज़ाला, चानि तीज़ प्रज़लान ज़गत। अष्ट बोज़ चय मॉज रॉज्ञना, मॉज शारदा कर दया।। 3।।

हसंस खॅसिथ ज़िंग फेरान, त्रेयलोकी नाथ चेय। मटि छय मॉज सॉन्य पालना, मॉज शारदा कर दया।। 4।।

> जायि जाये थान चोनुय, प्राण अर्पण बें करय। यिमु नेथर पादन बु जरना, मॉज शारदा कर दया।। 5।।

योद बुं माता छुस कुकर्मी, तोति छुस संतान चोन। दितु में रूत वर छख चु दाता, मॉज शारदा कर दया।। 6!!

> ड्यक चरणन तल छु त्रॉविथ, दासु भाव आमुत हज़ीन। चरणु कमलन तल छु दासा, मॉज शारदा कर दया।। 7।।

भक्ति वत्सल छख चिय माता, मॉज शारदा कर दया। छख चिय मोल मॉज बन्ध तु भ्राता, मॉज शारदा कर दया।। 0।।

# माज् कुन अर्ज़ी !

नीलकण्ठ जी

आस लारान आशायि चाने , करि दसकत अर्जी म्याने ।।०।।

खाक मलिथ छुस बो आमुत , डेड़ि चाने तल छुस चामुत । च्य रोस्त कुस मऽज म्यून माने , करि दसकत अर्जी म्याने ।। 1।।

> संसारा छु क्रूठ व्यवहारा , सिन सुन तय छुस नो कुनि ताराह । अन्त अम्कुय कुस मऽज ज़ाने, करि दसकत अर्जी म्याने ।। 2।।

ल्जमच छम अशने धाराह , मऽज बोजतम ज़ारा त् पारा । यित् साथा रोज घरि साने , करि दसकत अर्जी म्याने ।। 3।।

> कार खोट छुम छुस मऽज थारान, समया स्ठाह गोम यति प्रारान। अन्यघट् छम अछि छम काने , करि दसकत अर्जी म्याने ।। 4।।

ज़अलि हार गयम लोकचार रोवुम , बुजरन म्य वोनि पान होवुम । छुस गलान ज़न शीन दानि दाने , करि दसकत अर्जी म्याने ।। 5।।

> अर्ज़ी हथ्थ आस तल पादन , कन थावतम यिमन फर्यादन । कष्ट कासतम नवि तय प्राने , करि दसकत अर्जी म्याने ।। 6।।

होल गोमुत छुय "नीलकण्ठस" , यथ अर्जी दसकत करतस । छम अथस केथ ओर कुसुय चाने , करि दसकत अर्जी म्याने ।। ७।।

> आस लारान आशायि चाने , करि दसकत अर्जी म्याने ।। 0।।

वाख --

गव्स प्रिछ्याम सास्य लटे यस न् केंह वनान तस क्याह नाव प्रुछान–प्रुछान थचिस त् लूस'स केंहनस निशे क्याह ताम द्राव ।

"लल्द्यद्"

## मऽज दुर्गअय पान् छखय भगवान च्रय ! कोफूर सॉब

ताज दारन मन्ज़ छख ताबान चय , मऽज दुर्गअय पान् छख भगवान चय।। ०।।

> नुर चय छख नार च्य नारान च्य, सूर मतिस्य सअति सअति फेरान च्य। शारदा छख सर्व सिद्धियो सान च्य , मऽज दुर्गअय पान् छख भगवान चय।। 1।।

श्री कृष्ण राधा त् र्खमन पान च्य , ज्ञान गीतायि हुन्दुय वखनान च्य । प्रथ रणस मन्ज अर्जुनस रथबाण च्य , मऽज दुर्गअय पान् छख भगवान च्य।। 2!।

> राम च्य छख रामसन्ज्य शान च्य , सीर् सान छख वीर हनुमान च्य । राज् रावणस लंकायि हुन्द फान च्य , मऽज दुर्गअय पान् छख भगवान च्य।। 3।।

मोक्ष दाता छख विद्धाता पान् च्य , रूम रूमय राम रमनावान च्य । लोल भक्ति हुन्द छख बखशान च्य , मऽज दुर्गअय पान् छख भगवान च्य।। 4।। असि छि र्निधन पान् छखै धनवान च्य , यार् केंछा पन्नि अथ् दित् दान च्य । कोफूरस नाद बिन्द निर्वाण च्य , मऽज दुर्गअय पान् छख भगवान च्य।। 5।।

ताज दारन मन्ज़ छख ताबान चय , मऽज दुर्गअय पान् छख भगवान चय।। ०।।

#### वाख ---

ख्यन् ख्यन् स'अती कुन नो वातख न् ख्यन् गछक अहंकअरी सु'मुय ख्यत् मालि सु'मुय रोज़ख सु'म ख्यन मचरनय बरन्येन तअरी "लल्द्यद्"

#### वाख --

कनवान आयम द्रायम वनविथ अमि सुन्द वनवुन सन्योम न् जांह रातस विश्यव पिश्व्य चोटहस दोह गौम लूसित लोबुम न् शाम। "कोफूर"

#### ओंम श्रीमद मॉज भवॉनी छमय आशा चॉनी ! जिया लाल सराफ

ओंम श्रीमद मॉज भवॉनी
छमय आशा चॉनी,
छमय आशा बड़ व्वमेदा
केवल आशा चॉनी।
क्षण सुय मंज द्वख तु संकट
दूर करतॉय मयॉनी,
छमय आशा बड़ व्वमेदा
केवल आशा चॉनी।। 0।।

सूर्य तय बेयिय च़न्द्रम छी
प्रारान चेय हकुमस,
कर मॉज भवॉनि करि ऑज्ञा
प्रकाश बनि ज़गतस।
चानि प्रकाश किन छि सन्तुष्ट

त्रिभवन रोज़ॉनी, क्षण सुय मंज़ द्वख तु संकट दूर करतॉय मयॉनी।। 2।।

यिल यिन्द्राज़ बेय दीव अ'नि
तंग महिशासुर नय,
यिन्द्राज़ आव चेय शरणय
पादन चे प्योय परणी।
पतु पतु तस दीवता आय
फ्रक हित तु लारॉनी,
क्षण सुय मंज़ द्वख तु
संकट दूर करतॉय मयॉनी।। 3।।

ब्जुथ यिहुन्द हाल अहिवाल अदु महिशासुर चेय, वातनोवथन पाताल यलि जीर दिचथस ख्वर सॉति। म्वकलॉविथख दीव भय निश कॅरथख महरबॉनी, क्षण सुय मंज़ द्वख तु संकट दूर करतॉय मयॉनी।। 4।।

ओंम शब्द छयख सर्व शक्तिमान महामाया चेय वनान, काम क्रोध लोभ मोह तु अन्धुकार भक्तयन छखय कासान। चॉनी भक्त शिव शक्ति रूप ध्यान चोन धारॉनी, क्षण सुय मंज़ द्वख तु संकट दूर करतॉय मयॉनी।। 5।।

मॉज बोज़तम छी में हाजत अख भिक्त चॉनी, गिर गिर रोज़तम में संम्वख हृदयस मंज भवॉनी। सरस्वती हुन्द प्रसाद युथ में बिन नेरि अमृत वॉनी, क्षण सुय मंज़ द्वख तु संकट दूर करतॉय मयॉनी।। 6।।

ओंम श्रीमद मॉज भवॉनी
छमय आशा चॉनी,
छमय आशा बड़ व्वमेदा
केवल आशा चॉनी।
क्षण सुय मंज दृख तु संकट
दूर करतॉय मयॉनी,
छमय आशा बड़ व्वमेदा
केवल आशा चॉनी।। 0।।

# *च्न दीवी कासतम गम!* विषणू राजदान

च़ दीवी कासतम गम, बु लागय भावु कोसम। दितम दर्शुन चलेम गम, बु लागय भावु कोसम।। ०।।

बु मा वोतुस च़े निश ज़ांह,
में कॅरमय नु पाठ पूज़ा।
तवय शर्मन्दगी में छम,
बु लागय भावु कोसम।। 1।।

चु दीवी क्याज़ि रुठेंख, खॅटिथ कॅथ जायि बीठेंख। दितम दर्शुन चलेम गम, बु लागय भाव् कोसम।। 2।।

> ग्वडुन्य स्यद कर में वॉनी, दोयुम दिमु पॉरि जॉनी। त्रेयिम त्रेयलूकी मंज सम, बु लागय भावु कोसम।। 3।।

कोरुथ चोन वीदन अंद, छु पॉच्यम परमानन्द। शेयिम शिव रूप भासतम, बु लागय भावु कोसम।। 4।। सॅतिम बासतम में सुत्य रूप, चल्यम अज्ञानुक कूफ। चें डींशिथ दूर चलि यम, बु लागय भावु कोसम।। 5।।

छु ॲंठम दोह चोनुय, बोज़ि फर्याद म्योनुय। में सायस तल चु रछतम, बु लागय भावु कोसम।। 6।।

दज़ान छुय दुप तु कोफूर, वज़ान छुय साज संतूर। नगारो साज़, मदहम, बु लागय भावु कोसम।। 7।।

यिवान ऋष यित्याह अधिक, करान दर्शुन छी संम्वख। बेदर रुज़िथ छि सरखम, बु लागय भावु कोसम।। 8।।

नेथर चॉनि पदुम वथॅर, कलस प्यठ छुय म्वख्तु छत्र। छु तथ निर्वाणुक थम, बु लागय भावु कोसम।। ९।।

पु अष्टा दशभुजा छख, मेति बोड़ भोग सोजहख। चे दीवी क्याह गछी कम, बु लागय भावु कोसम।। 10।।

छु बोड़ दरबार चोनुय, वन्दय ना कबील क्रोनुय। शोल मारान छु वीलकम, बे लागय भावु कोसम।। 11।।

वहरिथ छु मायायि जाल, छु वोलमुत लूभन नाल। अम्युक व्यस्तार बनतमु, बु लागय भावु कोसम।। 12।।

> नचान छिय चंड़ तु मुंड, तिमन दिख चु पानय दण्ड़ प्यठय त्रावुख निरलम, बु लागय भावु कोसम।। 13।।

चु छख शक्ति शिवस सुत्य,
छि यिछ अगनस अंदर ज्यूति।
तम्युक मंत्र छु शम दम,
बु लागय भावु कोसम।। 14।।

दितम र्निवाणकुय पद, मनच कांक्षा गच्छेम स्यद। दया दृष्टी में करतम, बु लागय भावु कोसम।। 15।। त्रे गुण चेय निश जामति, त्रे कारण तिम बनयेमित। तिमुक मिलचार गव ओंम, बु लागय भावु कोसम।। 16।।

> लग्य चरणीबिन्धन, चटुम संसार बन्धन। पापन मे' नाश करतम, बु लागय भावु कोसम।। 17।।

<sup>घ़</sup> दीवी छख दयावान, छी बोलान विषणू राज़दान में अरितिस आश चॉनि छम बु लागय भावु कोसम।। 18।।

> च् दीवी कासतम गम , बुँ लागय भाव कोसम ।। 0।।

सर्वमंगल-मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके , शरण्ये त्रयम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि । एवमेव त्वया कार्यमरमद्वेरिविनाशनम् ।।

# मॉज भवानी, कदम ठहराव ! जियालाल सरार्फ

मॉज भवॉनी सहस प्यठ खसिथ, वन्तम चु कोत छख दोरॉनी। ठहराव कदम अख साथा, हाल म्यून चु गछतय बोजॉनी।। 0।।

> यन प्यठ च्रु निशि मॉज छेनु बु गोस, तन वोतुम चे छांड़ॉनी। चानि दादि चटिमय मे कोह तु बाल, चेय पत बु गोस वोनि दिवॉनी। ठहराव कदम अख साथा, हाल म्योन च्रु गछतय बोज़ॉनी।। 1।।

ओसुस वुछान चाने वतय, लूसुस चे पत बु छारॉनी। छाय चॉनि पैयमना बुथि में मॉज, ओसुस तथ्यि बु प्रारॉनी। ठहराव कदम अख साथा, हाल म्यून चु गछतय बोजॉनी।। 211

> आशायि हंज गॅर तय पॅहर, ओसुस तथ्य बु गंजरॉनी। कर में हावख चु म्वख पनुन, में बिन हे मेहरबॉनी। ठहराव कदम अख साथा, हाल म्योन चु गछतय बोजॉनी।। 3।।

चिन विरह कि नारुक में ज़्यत, जिगरस में ओसुम वुहॉनी। किल चानि सोर्य-सोर्य कोर में सूर, अंदरी गोम सो जालॉनी। उहराव कदम अख साथा, हाल म्योन चु गछतय बोज़ॉनी।। 4।।

> यन द्रास चे छाड़नि पत तु ब्रोंठ, छायि चानि गोस गथ दिवॉनी। सनि कुस चेय रोस मॉज क्याह में गोम, क्याह ओसुय मे गुज़रॉनी। ठहराव कदम अख साथा, हाल म्योन चु गछतय बोजॉनी।। 5।।

विन विरहकुय मॉज अन्दर में भार, ओसुस बु वति रावॉनी। दुशवार मेगव दूरेर यि चून, मॉज ओसुस नु चालॉनी। <sup>उहराव</sup> कदम अख साथा, हाल म्योन चु गछतय बोजॉनी।। 6।।

> लोलि मंज़ मॉज्य पाद हेथ, सोज़ ओसुस बु वायॉनी। गंगलि करिथ तथ्य सुत्य बु पान, ओसुस भय दम कड़ॉनी। उहराव कदम अख साथा, हाल म्योन चु गछतय बोजॉनी।। 7।।

विरह कि दोख दिरयाव गोत, लिग—लिग में तुज परेशॉनी। विरह आवलन्य चॉन रोटनस तल, ओसुस नु तित वौतलॉनी। ठहराव कदम अख साथा, हाल म्योन चु गछतय बोज्अनी।। 7।।

> चिन दादि वॅद्य— वॅद्य अछन लज में ज़न, खून ओसुस बु हारॉनी। चिन ड़ेशन बापथ बु मॉज, पान ओसुस बु मारॉनी। ठहराव कदम अख साथा, हाल म्योन चु गछ़तय बोज़अनी।। 8।।

लोगुथ स्ठा संगदिल चे मॉज,
अमि मंज़ चे क्याह छुय नेरॉनी।
क्या यिय छा माजि हुन्द स्वभाव,
छा दूर शुरिस सु त्रावॉनी।
ठहराव कदम अख साथा,
हाल म्योन चु गछतय बोजॉनी।। 9।।

चाने ख्याल मअज चोन स्वरूप, ओसुस बु ठिकरावॉनी। तथ कुन वुछ शेर करम, अज तान बु गोस द्यन कड़ॉनी। ठहराव कदम अख साथा, हाल म्योन चु गछ़तय बोज़ॉनी।। 10।। वोनि गयोव में मिलचार चेय सुत्य, अड़ि खोरि चु क्याज़ि ठहराँनी। शोकसान बु आसय ब्रोंठ कुन, दक दिथ कोत छख चलाँनी। ठहराव कदम अख साथा, हाल म्योन चु गछतय बोज़ाँनी।। 11।।

> छुस वनान च़ें मॉजी गुदरुन पनुन, बूज़िथ च़ु ढालु कोत दिवॉनी। दक ज़द बु छुस प्योमुत पथर, फ्रक होत बु च़ें पतु लारॉनी। ठहराव कदम अख साथा, हाल म्योन च गछतय बोजॉनी।। 12।।

सम्या स्ठा गोम मॉज च पत, पॉकि—पॉकि बु गोस वॅनि थकॉनी। वानि च रोस अख क्षण यमि अपोर, ठहरिथ छुसय न केंह हैकॉनी। ठहराव कदम अख साथा, हाल म्योन चु गछतय बोजॉनी।। 13।।

> वोनि मु गच्छ में बालकस नज़िर दूर, ओरूत चिय छुस बनॉनी। बेकस तु बेबस छुस बु मॉज, च्य रोस्त, छुस बु तम्बलॉनी। ठहराव कदम अख साथा, हाल म्योन चु गछतय बोजॉनी।। 14।।

या रोज़ में सुत्य—सुत्य नतु में निम, तोत—तोत योतु च़ु फेरॉनी। पादन तल में रठ युथ च़ें सुत्य, बॅति आसु शोलुमारॉनी।। ठहराव कदम अख साथा, हाल म्योन चु गछतय बोजॉनी।। 15।।

> अदु च़लेम चानि विरहुक में नार, शेहजार गछ़यम में वातॉनी। च़लनम दौख तु दॉदि दूर गछ़न, सर्व सुख रोज़य प्रावॉनी । ठहराव कदम अख साथा, हाल म्योन चु गछ़तय बोज़ॉनी।। 16।।

बटवारि न्यथ चे निश यिवान 'सराफ', आश्रम हेथ शरण दिवॉनी। कासतम में दौख तु दॉदि भें तु गम, सहायतस में रोज़तम भवानी। ठहराव कदम अख साथा, हाल म्योन चु गछ़तय बोज़ॉनी।। 17।।

> मॉज भवॉनी सहस प्यट खसिथ, वन्तम चु कोत छख दोरॉनी। ठहराव कदम अख साथा, हाल म्यून चु गछतय बोजॉनी।। ०।।

#### पंचस्तवि: मंज़ु केंह श्लूक ! जियालाल सराफ

आयि शरण चे पादन विनय किन छि निमथ्य, व्याकुलतायि मंज़ माता रछतम चिय। व्याकुलतायि मंज़ बॅजि आपुदायि मंज़, ग्रह पीडायि मंज़ माता रछतम चिय।। ०।।

> सरस्वती त्रिपोर सॉंदरी जगतमाता, भवानीश्वरी छख आसवुंय चिय। ब्रह्मा रूद्र इन्द्र सूर्य चन्द्रम कुमार, विष्णु गणेश छिय पूजान चिय। अन्दर न्यबर वॉतिथ त्रिभुवनस सॉरिसुय, गुल्य गंडिथ म्योन प्रणाम ऑसिनय चिय।। आयि शरण चे पादन .....

यमि सुन्द प्रभाव छुय हदु रोस्तु आसवुन,
भगवान तु शेशनाग छिन वनिथ हैकान ।
ब्रह्मा तु शंकर तिम ति छिय हॉरिथ,
चानि ताकतुक महिमा नय जानान।
सोय चण्डी दीवी रिछतन मेय,
योस सॉरिसुय जगतस छि पालान।
दीतन में तिछ बोद्ध यहॅय जगतमाता,
यमि सुत्य अशुभ भय छि नष्ट सपदान।।
आयि शरण चे पादन

ही दीवी छख चु त्रयम्बक पत्नी, चिय वनान सती चिय पार्वती। त्रैलोकी हुंज माता भगवती, चिय वर दिवान छख चिय भ्रण्डॉनी। चिय त्रिपोर स्वंदरी चिय रूद्राणी, चिय भयानक रूप चिय शरवरी। चिय चण्डी छख चिय त्रिशूल धारणी, कॉली चिय कालस नाश करान। आयि शरण चे पादन

ही दीवी चानि दर्शनुक में अभिलाष,
प्रथ विजि नेत्रन मंज में रूजितन।
चॉनि ग्वण बोज़नुक तमन्ना में ॲसितन,
प्रथ विजि रूजितन म्यान्यन कनन।
चॉनि नाम स्मरण च्यतस मंज में गरि गरि,
चॉनि पादि पूज़ा म्यान्यन अथन।
चॉनि कीर्तन करॅवुन्य रूजितन वॉणी,
उपासना चॉनि मतु में कम गिछतन।
आयि शरण चे पादन

युस पुरूष अकि लटि करि चिय कुन प्रणाम, तसन्ज़ि खावि प्यठ छु इन्द्राज़ नमान। युस पुरूष करान आसि माता चॉनि पूज़ा, पूज़ान तस छि सॉरी दीवता। युस पुरूष करान आसि माता चॉनि स्तुता, तमि संज अस्तुति छि दीवता करान। युस पुरूष करान आसि माता चोनुय ध्यान, स्वर्गचि अछ्–रछ् तस छि स्मराण। आयि शरण चे पादन ......

कम सना दोख छि तिमु ही दोखन गालवुनि, यिम गलन नु चाने स्मरणि सुत्य। कौस छि नेकनॉमी युस कुलस खारवॅन्य, युस न बिन चाने स्तुतायि सुत्य। कुस कुस छि सिद्धि ही सिद्धिदात्री, युस न प्राप्त सपिद चानि पूजािय सुत्य। कम—कम छि तिम यूग ही जगतमाता, यिम न स्यद्ध बनन चानि चिन्तन सुत्य। आयि शरण चे पादन ......

ही दुर्गे चानि स्मरणि ज़ीवस, सॉरी भय छि नाश सपदान। वारु पॉठि करय बु चॉनी स्मरण, 
> मंत्रहीन ॲसिथ क्रिया हीन ॲसिथ, विधिहीन ॲसिथ यि केंछा परूम। वोन्य हय तथ सॉरिसय ही परमीश्वरी, कृपायि किन्य में अरितिस माता बखशुम। ॲसि आमति बनिथ एकाग्र च्यथ बनिथ, छुस प्यवान चिय हय पादन तल परन। आयि शरण चे पादन .....

आयि शरण चे पादन विनयु किन्य छि निमथ्य, व्याकुलतायि मंज माता रछतम चिय। व्याकुलतायि मंज बॅजि आपुदायि मंज, ग्रह पीडायि मंज माता रछतम चिय।।

नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चिण्ड़के दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जिह।। विधेहि देवि कलयाणं विधेहि परमां श्रियम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जिहे।।

#### भगवान कृष्णस नाद !

कोफूर सॉब

क्या दुबारय कृष्ण अवतार यीना, अन्त रोसतिस सोनुय आर यीना।। ०।।

वन होस अन्तर यअमी छुखना, अनुग्रह छु गव्ण चून दर्शुन दिखना वालिहे भूमिकायि भार यीना, अन्त रोसतिस सोनुय आर यीना।। 1।।

> स्रष्टि छि वुञि कैन् भयभीत गअमच्, आकाश पृथ्वी सख्ती छि आमअच् । मोकलावि नरकुन नार यीना, अन्त रोसतिस सोनुय आर यीना।। 2।।

सास बिद् रावन शनवुनि तरफन, परमाणु शस्त्र विय अलरावन । जगतस रक्षाकार यीना, अन्त रोसतिस सोनुय आर यीना।। 3।।

> त्रेयम नेथर वुञि मत मचरावतन, नरसिहंम अवतार पाप मोकलावतन । भक्त्यन रक्षाकार यीना, अन्त रोसतिस सोन्य आर यीना।। 4।।

इष्ट छुम ज़गतस कष्ट कासवोनुय, थिद् दरबारय स्योद वुछवोनुय । मदलोचन मोक्षदुार यीना, अन्त रोसतिस सोनुय आर यीना।। 5।।

> र्धमुक व्यवहार र्कमुक व्यसतार, भावुक मिलचार त्यागुक ताजदार । सन्तन हुन्द शेहजार यीना, अन्त रोसतिस सोनुय आर यीना।। 6।।

मुरली मनोहर अनुग्रह पूर कर, गोपाल गिरधर संकट दूर कर । राधायि् हुन्द मौख्त् हार यीना, अन्त रोसतिस सोनुय आर यीना।। 7।।

> जसुदायि नन्दलाल कौछि लल्नोवुन, बाल गोपाल रोञि मंजलिस् थोवुन । गूपियन हुन्द लोल् नार यीना, अन्त रोसतिस सोनुय आर यीना।। 8।।

गीता ज्ञान गोव अनुभव सपदुन, शुद्धमन करिथय चेथ रव गछि नुन। भीद रोस अभीद आकार यीना, अन्त रोसतिस सोनुय आर यीना।। 9।।

> जुव जान वन्दहोस पम्पोश पादन, कर वाति कोफूरस थावि लादन। हावि हेस साधनायि सार यीना, अन्त रोसतिस सोनुय आर यीना।। 10।।

#### कष्ट कासवुन भगवान श्री कृष्ण ! लक्षमण जी राज़दान

सन्तुष्ट रोज़तम गरि गरे। कष्ट कास्तम भगवान हरे।। ०।।

भ्रमचे वुनिरे वुनिरोवुस, मोह छ्टि अनि घटि वति रोवुस। च्यय रोस्त कुस अथरोट मेय करे, कष्ट कास्तम भगवान हरे।। 1।।

> भवसर क्रमनॅय रोटनम खोर, जोरवार ऑसिथ गोस कमज़ोर। छांबॅरि लोगमुत छुस बांबरे, कष्ट कास्तम भगवान हरे।। 2।।

वेरि बो लागय शेरि पम्पोश,
गदु गदु वॉनियन थावतम गोश।
वद्वदु छम यच यि म्यच मा हरे,
कष्ट कास्तम भगवान हरे।। 3।।

वैकुण्ठ प्यठ यितु ननवोरुय, गरुडस खसिथ त्रॉविथ दोरुयँ। म्वकलावतम संकटनि थरे, कष्ट कास्तम भगवान हरे।। 4।। संकट मंज़ तस प्रहलादस , कन थोवथस आ'र्च'र नादस । हरिणा कश्यप अदु मदु उतरे, कष्ट कास्तम भगवान हरे।। 5।।

> हंग आख द्रोपदी नंग रछथन, नंग वुछनुक सामर्थ तस छु कस। रंग रंग जामु नॉलि त्रॉविथस हरे। कष्ट कास्तम भगवान हरे।। 6।।

'लक्षमणो' छारुन परमनन्द, चराचर युस छुय अंद वंद। लो लो करान न्येरि लोलरे, कष्ट कास्तम भगवान हरे।। 7।।

> सन्तुष्ट रोज़तम गरि गरे। कष्ट कास्तम भगवान हरे।। 0।।

हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे

वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूर—मर्दनम् । देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्—गुरुम्।।

### बाल गोपाल श्री कृष्ण !

अज्ञात

स्वन्दंरो सोन संदल गरय। हो हो करय श्याम स्वन्दरय।। ०।।

गूपीय छि प्रारान गौकल्य, वेरि चानि फेरान निर्मलय। खेलव तु मेलव अमरय, हो हो करय श्याम स्वन्दरय।। 1।।

> जसुधा वुछितोन भाग्यवान, टोठॉय यस यिम ज़ु सन्तान। बलभद्र तु ब्ययि कृष्ण गोंदरय, हो हो करय श्याम स्वन्दरय।। 2।।

अतरे पलंग पॉरावयो, पॉटिव करच वथरावयो। अंज़लि दशन म्वखतु हो जरय, हो हो करय श्याम स्वन्दरय।। 3।।

> गिल गिल देव्ध बो चावथो, फिल फिल नाबद ख्यावथो। बादाम कंद चंद हो भरय, हो हो करय श्याम स्वन्दरय।। 4।।

आसान छुख कैलास कोह, भासान छुख यति रात तु दोह। हरम्वख के गंगा धरय, हो हो करय श्याम स्वन्दरय।। 5।।

नॉलि माल खॉलि कनवॉली, रंग रंग जाम जरकॉरी। शीतल स्वभाव पीताम्बरय, हो हो करय श्याम स्वन्दरय।। 6।।

स्वन्दंरो सोन संदल गरय। हो हो करय श्याम स्वन्दरय।। ०।।

वाख -

आर'बलन नाग'रादाह रोवुख साधा रोवुख चूरन मंज मूढ़ घरन गो'र् पंडिथा रोवुख राज हंस रोवुख कावन मंज़।

शिव शिव करान शिव मो बोज़े
ग्यव कन्दि करख मननि बुज़े
ग्यव द्यू दीहस दीह दो'र रोज़े
दिख नय दीहस ब्यइस दिज़िहे।

"नुन्द्य ऋषि"

# श्री कृष्ण लीला !

नीलकण्ठ जी

बोज़ि बोज़ि जसुदॉय फर्याद सून , चूर हय छु नन्दलाल चूनये ।।०।।

यि छु द्वद विछन्य यल त्रावान , गअवन छु असि द्वद चावनावान । पास छुस चून नत् बन्ध करहोन , चूर हय छु नन्दलाल चूनये ।। 1।।

> योर छिस असि कूत भय हावान , ओर छी असनाह ज़ोर् त्रावान । ती वुछिथ असि वनान खोनि हेम होन, चूर हय छु नन्दलाल चूनये ।। 2।।

सानेन बालकन छी कड़ान कल, हेछनावान छुख कम—कम छल । तिम् ति गय खोगर पाय क्याह छु सून, चूर हय छु नन्दलाल चूनये ।। 3।।

शिखरस यिल छुस न अथ वातान ,
गूरि बालकन छुय तल थावान ।
जॉदि करान बानन कित डेशोन ,
चूर हय छु नन्दलाल चूनये ।। 4।।

खेयि हे पानस ती ग्याव जान, वान्दरन त् पन्ज़िन्य अथि छु ख्यावान। चड़ि त् कञय फुटरान सूत्य हेथ धून, चूर हय छु नन्दलाल चूनय ।। 5।।

> चूर करनस मंज़ छु यि वस्ताद , बिड-बिड तदबीर छी अम्यस याद । यिम छल नय ज़ानि प्रानि खोत् प्रोन, चूर हय छु नन्दलाल चूनये ।। 6।।

थिन त् द्वद असि कुनि छुन् थावान , किथ किन छु यिवान छिन् डेशान। छी ख्यवान चूरि-चूरि पान् वुछ तोन, चूर हय छु नन्दलाल चूनये ।। 7।।

> कुनि येलि अथि छुस न केंह ति यिवान, घर वालेन सूत्य हर छुय करान। छुख दपान क्याह तुहुन्द सोरूय छु म्यून, चूर हय छु नन्दलाल चूनये ।। 8।।

वार् छस यि खबर बोज सूनुय , कथ बानस अन्दर क्याह सना छुय । सथ बोज प्रथ जायि छु यि वातवून , चूर हय छु नन्दलाल चूनये ।। 9।।

अनि घटिसय मंज छि चीज थावान , आशर्चय तथ निश ति छु यि वातान। लाल त्रट् नाल छसना प्रज़लवून , चूर हय छु नन्दलाल चूनये ।। 10।।

युथ नय च लाल त्रट् नाल कड़हस , जानख तिम गाश् लिग् वुछनस। छुय ना शरीर अम्य सुन्द प्रजलवून , चूर हय छु नन्दलाल चूनये ।। 11।।

> "नीलकण्ठ" लीला आशर्चय मय , भगवान सन्ज़ी कअचाह छय । आदि अन्त अम्य सुन्द कांसि नय जून, चूर हय छु नन्दलाल चूनये ।। 12।।

> > बोज़ि बोज़ि जसुदॉय फर्याद सून , चूर हय छु नन्दलाल चूनये ।। 0।।

वाख --

पुरूषो न पुरूषात् विमर्शो न मर्शात वर्ना—तीजो शान्त अन्तर आकाशम् सूक्ष्मो न विस्तार न परं व्यापारम न अन्तदारम परंब्रह्म सोहम। "रूपभवानी"

### श्याम स्वन्दर श्री कृष्ण ! हज़ीन सॉब

श्याम स्वन्दर मिन ललनोवुम, अदु प्रोवुम सूहम सू। प्रेम भावुक दोदु दाम चोवुम, अदु प्रोवुम सूहम सू।। ०।।

मनु मथुरायि रास खेलनोवुम, ज़्यथ राधायि कोर अथवास। गतु रॅनि हुन्द गथ करनोवुम, अदु प्रोवुम सूहम सू।। 1।।

> भावनायि सुत्य ध्याण दारनोवुम, मनु मंदर कॅर्मस पूजा। अशि जलु तस ग्वड़ द्यावनोवुम, अदु प्रोवुम सूहम सू।। 2।।

शिव तु केशव कुनुय गंजरोवुम, भीद भाव निश रुदुस दूर। पान पननुय तॅस्य पुशरोवुम, अदु प्रोवुम सूहम सू।। 3।। ज्ञानु गंगायि श्रान करनोवुम, हरम्वख मेय छेल्यमस पाद। ब्रह्मसर कुय अमृत चोवुम, अदु प्रोवुम सूहम सू।। 4।।

विगिन्यन अथि तस वननोवुम, रासु मण्डलस आयि शूभा। त्याग कॅर्य कॅर्य राग बोज़नोवुम, अदु प्रोवुम सूहम सू।। 5।।

> मस्ती हुन्द मस सोंबरोवुम, थॅवि हज़ीनन प्यालु बॅर्य बॅर्य। लोलु माये गलि गलि चोवुम, अदु प्रोवुम सूहम सू।। 6।।

श्याम स्वन्दर मिन ललनोवुम, अदु प्रोवुम सूहम सू। प्रेम भावुक दोदु दाम चोवुम, अदु प्रोवुम सूहम सू।। ०।।

> हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे

## वनन छि राधा कृष्ण आव ! कष्णजू राज़दान

मुरली शब्दा गव असि कनन। वनन छि राधा कृष्ण आव।। ०।।

जसुदा छे नन्दु-गूरिस कुन वनन, ज़गथ यस ज़ाव सुय असि ज़ाव। ॲस्य मुचरोवमस तु आश्चर छु ननन, वनन छि राधा कृष्ण आव।। 1।।

यिमु गुण खटिमु्त्य ॲसि र्निगुणन, तिम हेथ अंदरूँ न्यबर द्राव। प्रकट कर्य श्री कृष्णुन्य ज़ेनन, वनन छि राधा कृष्ण आव।। 2।।

ऊदव जियस छि गूपियु वनन, चु युथ होख ज्ञान वनुन त्राव। भक्ती सुत्य छे मुक्ती बनन, वनन छि राधा कृष्ण आव।। 3।।

छुख्य च़ आत्मा यिकुय वनन, सु ग्वख तेलि अख युक्ति हाव। नतु छुख अशक्त ज़ीवा ननन, वनन छि राधा कृष्ण आव।। 4।। ग्ववर्धन तुल न्यरंजनन, प्यठु किसि युथ पनु बॅरगस वाव। त्युथुय नाव असि छि मन वाजि खनन, वनन छि राधा कृष्ण आव।। 5।।

भक्ति अमि संज़ कॅर अरज़नन, सुभद्रा निथ ति बोज़वान द्राव। यस वरि तस पापन पुन्य छी बनन, वनन छि राधा कृष्ण आव।। 6।।

द्रौपदी क्याह कौर दर्योधनन, च्यतस याँय प्योस अख कृष्ण नाव। अंबर अंबर गॅयस वरधनन, वनन छि राधा कृष्ण आव।। 7।।

दौयिम कांह छुनु तस हयू ननन, कस आसि तिम सुन्द हयू स्वभाव। वैकुण्ठ गथ प्रॉव बिन्द्राबनन, वनन छि राधा कृष्ण आव।। 8।।

न्यथ नि असि द्राय मंज़ आगनन, मुरली शब्द यामि कनन चाव। न्यनद्रे हचुनुय वौठ कडु मनन, वनन छि राधा कृष्ण आव।। 9।। यि असि बन्योव ति कस छु बनन, सुय ज़ानि यस युथ बनिथ आव। न्यथ ननि नेरव तु फेरव वनन, वनन छि राधा कृष्ण आव।। 10।।

गूर्य भाव प्राव—नावि आनन्द गणन, व्यद गयि स्यद असि द्वध यामि जाव। सोरूय हेछि नॉवि तमिसुन्दि चनन, वनन छि राधा कृष्ण आव।। 11।।

बोजुन श्रवन तु करूण मनन, निदिध्यासन छु अख भक्ति भाव। साक्षात कार वुछतु यूगी छु ननन, वनन छि राधा कृष्ण आव।। 12।।

यिछन रॉचन तु यिछन द्यनन, रास ॲसि खेलान ती याद पाव। तिय याद प्यथ असि छे हन–हन छेनन, वनन छि राधा कृष्ण आव।। 13।।

प्रेयम तिम सुन्द गनन-गनन, असि सुय छु बनुन चु मो नशुराव। बनुन दुर्लब छु युथ सत जनन, वनन छि राधा कृष्ण आव।। 14।। यि कोर अक्रूरुनिय निनन, गछ श्री कृष्णस युर्य वातनाव। नतु यिख हेनु मंज़ सान्यन र्यनन, वनन छि राधा कृष्ण आव।। 15।।

यि बूज़िथ ऊदव छु कृष्णस वनन, यिछ्य गूपिया मेति बनाव। भक्ति यिहुन्ज़ छम जिगरस सनन, वनन छि राधा कृष्ण आव।। 16।।

युस ज्ञानु द्वध वीदु कामुधीनि थनन, हय्थ च़ें ज़ोनुथ में दामा चाव। बौद्ध मयान द्वध ज़न छे तनन तु गनन, वनन छि राधा कृष्ण आव।। 17।।

बोंबरस कुन यिय छे गूपी वनन, तॅथि प्यव बोंम्बूरू गीता नाव। बुज़िथ ति भक्तेयन मुक्ति छि बनन, वनन छि राधा कृष्ण आव।। 18।।

यंबुर ज़लन छु अंबर छनन, मो रोश बोंबूरूँ अंबर छाव। अछन कुन वुछ तु तन लाग तनन, वनन छि राधा कृष्ण आव।। 19।। महाराज़ ज़ानु नावि यिथ यज़मनन, सूर्य तु च़न्द्रम घरु ज़न चाव। शामस प्रभातस म्युल रूत छु बनन, वनन छि राधा कृष्ण आव।। 20।।

कृष्णुन' अथु असि छि चेय कुन अनन, अथस सुत्यन अथ मिलनाव। यिथि रासु अथवास जांह छु नु छ्यनन, वनन छि राधा कृष्ण आव।। 21।।

> मुरली शब्दा गव असि कनन। वनन छि राधा कृष्ण आव।। ०।।

मूकं करोति वाचालं पंङ्गुं लङघ्यते गिरिं । यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द – माधवम्।।

## यित् मे मोकलन पाय छा ! हज़ीन सॉब

बाल कृष्णा कर कोशल वन, यति मे मोकलन पाय छा । बेकसन तय बे वसीलन, चानि बर तल जाय छा।। ०।।

क्या थवा आशा बुँ चॉनी, अन्त समयस प्यठ मे यिख । मोकलावख क्षूबवय मंज़, ती मे चॉनी राय छा।। 1।।

मॉजि द्रोपदी युथ कोरुथ अथरोट, त्युथुय कर बेकसन । क्रूघ दर्योधन च व्यत्रावुन, करान अन्याय छा।। 2।।

बन्सरी शब्दा च त्रावख, दूर गछि राक्षस वर्ण । यिन शरण सअरी चे कुन, ती तिमन वोपाय छा।। 3।।

लोल जसुदा छय चे प्रारान, रास खेलिन बेयि च यिख । आरकचि राधायि चाने, प्राणनय सोसराय छा।। ४।। शाम छायि नेर वोन्य, राधा करान बेयि याद छय । गूपियन यच माय चॉनी , भक्ति भावच क्राय छा।। 5।।

छुय "हज़ीन" आलव करान , वोन्य कन च थव ही प्राण नाथ। योद थवख मन्जूर तम्य सुन्द, अद त'मिस परवाय छा।। 6।।

बाल कृष्णा कर कोशल वन,
यति मे मोकलन पाय छा ।
बेकसन तय बे वसीलन,
चानि बर तल जाय छा।। ०।।

ओंम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुरर्वरेण्यं भर्गी देवस्य धीमहिः। धियो यो नः प्रचोदयात्।

हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे

# श्याम स्वदंरो

विषणु राजदान

श्याम स्वदंरो छम चअनि कल , चानि बर तल प्रारयो । नेह तय निन्द्र छम न अख जब्ल , चानि बर तल प्रारयो।। 0।।

मोह निंन्द्रे गोख सअविथ, कस हैक हाल बअविथ । कुस करयम वोनि मुशकिलन हल, चानि बर तल प्रारयो।। 1।।

> हा बोंम्बरो श्याम रंग छुय , दिल च्य संग छुय डाम्बलो । बर क'र् थस बुँ यम्बर जल, चानि बर तल प्रारयो।। 2।।

त्रेश हच् छस तिच तावे , लोल् नागस प्यठ नितम । दाम् चावतम अमृत जल, चानि बर तल प्रारयो।। 3।।

सालिग्रामो साल् यितमो , पोश् पूजा बो करय । पूजि लागय बैल त् मादल , चानि बर तल प्रारयो।। 4।। गूपियौ वुन छय श्यामा , श्याम् लालस ज़्याद् टअठ् । त्रअविथ गोहम मे' करिथ छल , चानि बर तल प्रारयो।। 5।।

> लोल् पोशन करय मालो , नन्द लालो चानि पूछ्ि । भक्ति भावुक छाव मखमल , चानि बर तल प्रारयो।। 6।।

छस रिवान नज़रय दिवान , कथ मकानस ब्यूठहम । दुर—दानो दूर मो चल , चानि बर तल प्रारयो।। 7।।

> घरि द्रायस हीलू चाने , भूल् बालको खेल वो । वात जल-जल मन छु चुजंचल , चानि बर तल प्रारयो।। 8।।

रूठ मते मन नावथो , मनि मन्जलिस सावथो । वथरावय भाव मखमल , चानि बर तल प्रारयो।। 9।।

> वुछ त् "विषणो" किच्छ़ छि भक्ति , गूपियौ मुक्ति प्रअव । हेछ त भक्ति कर त् हू हल , चानि बर तल प्रारयो।। 10।।

# दीनबन्धु श्री कृष्ण !

\*योगीराज नन्दलाल ब्रह्मचारी जी महाराज

\*श्री कृष्ण दीनबन्धु , करतम दया दयालय । हरतम मे' पाप सअरी, हर की भरय बुँ प्यालय ।। ०।।

च् हा आलवन दितम नाद , हरतम मे' सअरी अपराध करुणा करो कृपा कर, अज नंद नंद लालय ।। 1।।

पानस कुनुई नितम च'य , शब्ब दर्शुन'य दितम च्'य, इन् गछनुकुय सितम च्य, कासतम मे' हे अकालय ।। 2।।

पन'नई दितम में भिक्त , सअर्य चलेम में सखती । खोहव'रि कनै चे शक्ति , छय नंद नंदलालय ।। 3।।

श्री कृष्ण दीनबन्धु , करतम दया दयालय ।। \* ( श्री कृष्ण भजन के इन शलोकों को स्वामी नन्दलाल ब्रह्मचारी जी महाराज अकसर गुणगुनाया करते थे , ऐसा समझा जाता है कि इस भजन के रचनाकार वे स्वयं हैं । चूंकि स्वामी जी स्वयं भजन नहीं लिखते थे , इसलिये पूर्ण विशवास से यह कहना कठिन है कि इस कृष्ण भजन के रचनाकार कौन हैं । इस भजन के कुछ ही शलोक हमारे पास उपलब्ध हैं, यदि किसी भक्तजन के पास यह भजन पूर्ण रूप से मौजूद है तो कृप्या संम्पर्क करे , तािक हम इसे अन्य भक्तजनो तक भी पहुंचा सकें )।

# राम नावस पॉरि लगय ! आनन्द जी

लालु लगयो बाल भावस, राम नावस पॉरि लगय। राम नावस चॉनिस नावस, राम नावस पॉरि लगय।। 0।।

तंग ओननस व्यवहारन,
रंग बुलबुल गोम कौल।
गंग वोत्रि चाव मंज़ यथ वावस,
राम नावस पॉरिं लगय।। 1।।

भक्ति भावय नाद लायय, अर्द्ध रातन सोन्दरो। चॉनि दर्शन कुय छुम में हॉवस, राम नावस पॉरि लगय।। 2।।

हे मुरारी! वील ज़ॉरी म्यॉनि, बोज़ख ना कनव। छुख चु टोठान भक्ति भावस, राम नावस पॉरि लगय।। 3।।

त्रिट हिन्दे सायबाना, घटि हिन्दे गाशरो। घटि हिन्दे गाशरो। मोह अनि घटि मंज लोगुस दावस, पॉरि लगय।। 4।। राम नावस पॉरि लगय।। 4।।

गोब गोमुत बोर पापुन, दोह लोगमुत छुम दरय। नाव लजिमॅच मंज यथ वावस, राम नावस पॉरि लगय।। 5।।

> हे शेव छुख सर्वव्यापक, ब्यिय छुख विश्वम्भरय। केशव तार दिम वर्ज़िनिस वावस राम नावस पॉरि लगय।। 6।।

क्रूट प्योमुत छुम में पानस, संसारूक लंगरय। ख्यम क्याह छुम नु केंह ति छावस, राम नावस पॉरि लगय।। 7।।

बालु भावय वॉजि में दितिमय, विन नो आहम च्रुय जांह। विन यितमो ती छुम में हावस, राम नावस पॉरि लगय।। ८।। शायि शाये शायि च्रुय छुख, शायि नो बेयि रोजि कांह। शायि रुद यिल टोठ—योख कावस, राम नावस पॉरि लगय।। १।।

> "आनन्दो" भक्ति तिम संज, जान पनुनुय मोक्ष उपाय। व्रत तिमसुन्द दर चु मावस, राम नावस पॉरि लगय।। 10।।

#### श्री राम नाव स्वर नावतम ! नील कण्ठ सॉब

छुम भरोसा चानि नावुक राम ती स्वर नावतम, रात तय दोह राम रामय राम ती परनावतम।। 0।।

छुम न केंह दरकार रघुवर
लूक व्यवहार कॉति यॉय,
कालु फांसे टुक्कर सपदान
नाव चाने सुत्य यॉय।
मोह निन्द्रे मंज प्योमुत छुस
ही प्रभु वुज नावतम,
रात तय दोह रामृ रामय
राम ती परनावतम।। 1।।

कोर प्रचार यिम राम नावुक शंकरन कॉशी अन्दर, अन्त कालस यी दिवान उपदेश सारिवुन्य सर्वपर। छख बनान मुक्ती यिमे सुत्य भक्ति रस मेति चावतम, रात तय दोह राम रामय राम ती परनावतम।। 211 जून मेति आधार पन्नुय
नाव चोनुय हे प्रभु,
आसि यी भाँवी बनैम ती
नाव सुमरान रोज़ हा।
क्याज़ि रावर ज़िन्दगी
सम्सार वृच मशरावतम,
रात तय दोह राम रामय
राम ती परनावतम।। 311

शीव सुन्द उपदेश पज़िकिन आसवुन छुय सर्वसार, तिम छु वुनमुत सुमरन्य गिछ राम नाव युस दोख हार। अथि प्यठ्य श्रद्धा तु विशवास मे सदा चय थावतम, रात तय दोह राम रामय राम ती परनावतम।। 4।।

कलयुगस मन्ज राम नावुय तारवुनुई छुय अपोर , अमि रोसतुय कांह गति छन् युस यि परि तरि सुय अपोर । यी मंगान छुस हे प्रभु मे' सर्वधा स्वरनावतम , रात तय दोह राम रामय राम ती परनावतम ।। 5।। योर वेद तय बेयि शे शास्त्र
बेयि परिथ अरदाह पुराण ,
संग सन्तन हुन्द करिथ तय
बेयि ज़ि प्रअविथ यूग् ज्ञान ।
सार नेरान राम नावुय
ती सदा स्वरनावतम ,
रात तय दोह राम रामय
राम ती परनावतम ।। 6।।

वील ज़ार बोज़ "नील कण्ठस"
दीन बन्धु कन मे थाव ,
राम रामय राम रामय
राम रामय परनाव ।
हृदयस मन्ज़ रूप पन्नुय
वार् पअ'ि प्रकटावतम ,
रात तय दोह राम रामय
राम ती परनावतम ।। 7।।

छुम भरोसा चानि नावुक राम ती स्वर नावतम , रात तय दोह राम रामय राम ती परनावतम ।। ०।।

हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे

# राम जीयस पोश् वर्शुन !

हज़ीन सॉब

दोछ्, दोछ्, व्यन गुलाब, लाग् पूजि श्री रामस । मन गोमुत मे' बेताब, लाग् पूजि श्री रामस।। ०।।

यी छम मनि कामन , रोटमुत तस मे' दामन । भाव सान सुब शामन , लाग् पूजि श्री रामस ।। 1।।

> ब्यल मादल त् पम्पोश, तहन्जि वेरि आयि बर जोश। सोंबुल् तय बेयि अछिपोश , लाग् पूजि श्री रामस ।। 2।।

कोंगपोश ही त् मसवल , कोसम पोश आर्वल । नेशकल त् बेयि निर्मल , लाग् पूजि श्री रामस ।। 3।।

> किम लोल् छस यं'बरजल , डयक त्रअविथ खोरन तल । भावनायि सान कोमल , लाग् पूजि श्री रामस ।। 4।।

सुय अज़र तय अमर , सुय पान् मुरलीधर । सुय ज़गत नाथ ईश्वर , लाग् पूज़ि श्री रामस ।। 5।।

> श्री राम कर च् उपाय , चरणन तल में दिम जाय । चलनम जन्म'क्य न्याय , लाग् पूजि़ श्री रामस ।। 6।।

छुय "हज़ीन" जायि जाये , दिवान वुन्य् लोल माये । अनुग्रह कर प्रज़ाये , लाग् पूज़ि श्री रामस ।। 7।।

> दोछ् दोछ् व्यन गुलाब , लाग् पूज़ि श्री रामस । मन गोमुत मे' बेताब , लाग् पूज़ि श्री रामस ।। ०।।

संसार-सारं निगम-प्रचारं-धर्मावतारं हृतभूमि- भारम् । सदाविकारं सुखसिन्धु- सारं-श्रीरामचन्द्रं सततंनमामि।।

### *कौशलिया विलाप!* कोफूर सॉब

परिपूर्ण निर्मल रामो , जूगि जाम्य पअरिथ द्राख । त्राव शुरिगी मो हेम बहानो , सन्यास्य दअरिथ द्राख ।। ०।।

क्याह में लीखित ओसुम कपालस, प्राख जन्मन हुन्द कर्मफल । तिम पोपिथ आम छस बुँ सोंभरानो, सन्यास्य दअरिथ द्राख ।। 1।।

> चानि अनुग्रह गाश आव जगतस, वुन में ज्योतिषो छॅख च् भाग्यवान। खोनि बयूठहम चोथ दाम्—दामो, सन्यास्य दअरिथ द्राख ।। 2।।

गोख केकैयी माजि हु'निज् राये राज् शरमन्द हेथ नदामत । क्रूठ मायायि होवुस पानो , सन्यास्य दअरिथ द्राख ।। 3।।

> क्याह खबर छम क्याह मलाल गोय म्यून, ललनावनस चावनस मन्ज । नत् पानस गोम अभिमानो , सन्यास्य दअरिथ द्राख ।। ४।।

कित् कूताह समयाह भीत्योव , जन्म् जन्मांतर में ति गय । यिल् वुनथम सपिन यकसानो , सन्यास्य दअरिथ द्राख ।। 5।।

> नाल वो'लनम मोह मायाये , या हाव मे'ति वैराग च्यथ । पायि कर म्योन हा निष्कामो , सन्यास्य दअरिथ द्राख ।। 6।।

भ्रम'रअविथ भ्रम दिथ द्राहम , ब्रह्म'तोथ छुख पान् शूबान । दम—दम छस बर्हम सूमरानो , सन्यास्य दअरिथ द्राख ।। 7।।

> बोज़ख्य म्योन "कोफूर" हेन् सअति, वति—वति परि राम लीला । यति बर गछि आ'कअलि पानो , सन्यास्य दअरिथ द्राख ।। 8।।

परिपूर्ण निर्मल रामो , जूगि जाम्य पअरिथ द्राख । त्राव शुरिगी मो हेम बहानो , सन्यास्य दअरिथ द्राख ।। ०।।

# जय श्री राम !

छुम मे अरमान यथ दिलस हाय कर सना तिम दोह यिनम । राम सन्दे नाव हेन सूत्य दारि दारे ओश वस्यम ।। 0।।

> करसना दुर्दिन में चलनम , करसना रुत्य दोह में यिन । करसना सुई दीनबन्धु , मे दया दीनस करयम ।। 1।।

अच्छ वटिथ मुचरअविथी , अन्दरि नेबरि कर सुय वुछन । भक्ति रस चाव्यम पनुन सुय , यी मनस कांक्षा मे' छम ।। 2।।

> हर्ष व्यपदिथ यथ शरीरस, रूम थोद वथहन मे' तय । वासना सम्सार च्य , सअरी चलन बेयि दोख हटन।। 3।।

लोल् कुय मस चथ बुँ बन्हा , बेखबर सम्सार निश । नचहा कीतन बुँ करहा , बेहोश बनहा दम ब दम ।। ४।। लूक हेड़नुक रोज़ि हेम न , केंह दिलस अन्दर ख्याल । हेस त होश पुशराव हा तस , सुय मे' सुमरन रोज़ि हेम।। 5।।

क्षण अकुय ज़न युग में बासेम , वेरि तमिसन्ज़ि करसना । श्रान बनिहेम अशि सूत्यन , शिञय ज़गत द्रंअठी यियम ।। 6।।

> छुम मे अरमान यथ दिलस हाय कर सना तिम दोह यिनम । राम सन्दे नाव हेन सूत्य दारि दारे ओश वस्यम ।। ०।।

वाख ——

यि छु खूनि जगिर पननुई छाडुन

पानस च'यफ दिथ अथ दयुन दाम

"कोफूर" दयस दामन छु रटुन

पानस अन्दर गारुन राम ।

"कोफूर"

### 'राम नाव त् सम्सार सार' नील कण्ठ

राम स्नदे नाव रोस्त सम्सार सोधरस तार छा । वअंसि अन्दर क्याह करूथ चेय , कअंसि हुन्द सम्सार छा।। ०।।

मनुष देह दुर्लभ स्ठाह दोबार् मेलुन छा सहल , वन त् अम् देह रोस्त पशु भावस अन्दर मौकचार छा।। 1।।

कूनॅ पायस छुख पैवअनी कर्म न्याय छुख अंज़रान , गफलतिक मस चैथ गोमुत छुख मस्त हअय अवतार छा।। 2।।

भ्रोंण्ड कर पन्नुई च् पाये मो' च् निषफल कर जन्म , कर त् वैचार इथ बुजर अद् बेयि इवान लौकचार छा।। 3।।

काम क्रोधस लोभ मोहस वश गछिथ वन्नमत बन्योख , पानस्'य सू'त्य गौर कर अमि खोत'ति कांह अन्धकार छा।। 4।। अभिमान के अग्न सॉ'ती अन्दर् नेबरय छुख दज़ान , लरॅ त् जाये धन त् दौलत रोज़वुन बोड़ कार छा।। 5।।

अमि देहुक अभिमान छुय चेय , छुय सु नअशी अकिब , श्रावनस मन्ज़ रोज़वुन तुल'कत्रेव धार छा।। 6।।

चाल कड़ि—कड़ि यथ देहस किम हाल मारान ग्राय छुख , होश'सान रोज़ पोशवुन यच़'कोल होल दस्तार छा।। 7।।

त्रीय त् संतान भअय बांन्धव रिछ—रिछी वॉ'सा गयी , अन्त् सुमरिच अन्त कालस कांह यिवान दरकार छा।। 8।।

छल कपट यीच करि—करी कोताह कमोवुथ चेय धन'य , वन'त् पज़ि किन अन्त समयस सअति यिवान अख हार छा।। 9।।

रअछ रूदुख अथ धनस वेषनारपन केंह मा करूथ , ज़अनि रोस्तुय बोज़ पो'ज़ , चे खोत'ति कांह शहमार छा।। 10।।

वृद्ध अवस्था इथ छि जीवस इन्द्रयन शक्ति गटान , नोतवअनी मन्ज़ इथिस मन्ज़ कांह यिवान दरकार छा।। 11।।

बुजरस मन्ज छुख सौरअनी वोञि बुँ करहा रित कर्म , नार विजि क्रूल खिन कांह सुय यिवान दरकार छा।। 12।।

मान अवमान त्याग करि'थय पान पन्नुई प्रजनाव , ज्ञान रोस्तुई कअंसि अकिसई वनत् मुक्ति द्वार छा।। 13।।

"नील कण्ठो" गच्छ शरण सतगौर चरणन तन मन्'य , आसि यस गौर'सन्ज कृपा तस मौकलुन दुशवार छा।। 14।।

राम स्नदे नाव रोस्त सम्सार सोधरस तार छा । वअंसि अन्दर क्याह करूथ चेय , कअंसि हुन्द सम्सार छा।। ०।।

#### हरि ओम तत<sup>्</sup>सत् ! वासुदेव जी

यस निश सुप्रकाश द्राव नुनुय, तस जानानस दियू वो'नुय।। 0।।

हर दम ओंमस लय च कर च्यथ नाम तो'र्गस तय च्' कर । दोर त्राव ब्रोंठ छुई वातुनुय, तस जानानस दियू वो'नुय ।। 1।।

> ओंमस त् पानस लय च् कर ओम पद सूंत्य पान सर च् कर । ओम रोस्त केंह छुय न लारूनुय, तस जानानस दियू वो'नुय ।। 2।।

हर मो'ख तस गिछ लारूनुय गो'र मौख सुय गिछ दारूनुय । सार छु न् संसारस यिनुय, तस जानानस दियू वो'नुय ।। 3।।

> मंज मयखान् गिष्ठं मय चो'नुय पय हेथ थानस वातुनुय । जाम छुय भ्यो'न भ्यो'न मय कुनुय, तस जानानस दियू वो'नुय ।। 4।।

ज़ान कर पानस छुस बुँ क्याह ओसुस क्याह तय आस' बुँ क्याह। हाड कयाड़ि वुश्न, हू तुरूनय , तस जानानस दियू वो'नुय ।। 5।।

> हेख खय ढ़ोंग लाय सो'दरस दुर्दान अथि इथ बो'ठ च खस । यिष्ठ कस लालस लारूनुय, तस जानानस दियू वो'नुय ।। ६।।

"वासुदेव" सांक्षी प्राव मनस न्यथ छुसय प्रारान दर्शनस । उन क्याह ज़ानि ज़ग तय प्रोनुय, तस जानानस दियू वो'नुय ।। 7।।

> यस निश सुप्रकाश द्राव नुनुय, तस जानानस ध्यू वो'नुय।। ०।।

वाख .

अकुय ओंमकार युस नाभि दरे कुम्बुय ब्रह्मांण्ड्स सुम गरे अख सुय मन्त्र युस चे'तस करे तस सास मन्त्र क्याह ज़न करे

"लल्द्यदं

## छॉडुन सु यार !

दयानन्द जी

वुछ स्ॉ थरि पोशा क्याह छु फोलमुतये , नेर लोत लोत'ये छांडुन यार।। 0।।

युस नो नुन कुने फेरान चो'पॉरी , लगहा पॉ'री तस पादन । सूहा पान् हेरि् बोन, ब्रोंठ तय पतिये , नेर ल'तुं लोतये छांडुन यार।। 1।।

> नय छु जांन्ह जैवान नय छु जांन्ह मरान , नय छुस नार् सू'त्य सपदान सूर । सु हा छुय कुनजुन ला'गिथ मोतुये , नेर ल'तुं लोतये छांडुन यार।। 2।।

काम छुई मदहोस्त, रटुन त् चटुन , क्रूधस निश गिछ् खटुन पान । लूभ मोह यमि छुय बन्द कोरमुतये , नेर ल'तुं लोतये छांडुन यार।। 3।।

> मन्ज़बाग असिथ छुय हेवान दूरेंय , नज़दीक वअतिथ रटान कोहि तूर । आस कित् पानो, छुम गछुन कोतुये , नेर ल'तुँ लोतये छांडुन यार।। 4।।

मेचि मन्ज असिथ मेचहा पान जोनुम , गोर'वाख पअलिथ चिजम हान । चिल् रंग् बुलबुल रोजिं मेचि फोतये , नेर ल'तुँ लोतये छांडुन यार ।। 5।।

> कांह्ँ नो मारैय्स, मारिनो सु कॉं'से , वॉं'से थावयमना पननी ज्ञान । यित् वन अज़ताम कुस छु रूदमुतये , नेर ल'तुँ लोतये छांडुन यार ।। 6।।

पानय अग्न तय पानय छु जल , पानय पवन तय पानय छु बल । निश असिथ तिम् दूर कव्वो हयोतये, नेर ल'तुं लोतये छांडुन यार ।। 7।।

> "दयानन्द" कीवलस कुन छु द्रामुतये , नज़दीक वअतिथ दूर बासान । छां'ड़ि छां'ड़ि मतवाल छुई सु गोमुतये , नेर ल'तुँ लोतये छांडुन यार ।। ४।।

वुष्ठ स्मॅं थिर् पोशा क्याह छु फोलमुतये , नेर लोत लोत'ये छांडुन यार ।। ०।।

हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे

#### दयस जार पार !

कोफूर सॉब

दय छुम बिहिथ रूशित खटिथ , अरमान छुम रोय हाविना । नेबरय दियम जान अंदरिम्य , अञि कोठरी प्रजलाविना ।। 011

> कीचन वुछुम अथरोट करान , पानस मंज़य प्रथविज़ि रंगान नारेव नटेव फिरि फिरि छनान, दामाह में कुन पिलनाविना।। 1।।

बूज़मुत में छुम युस छ़ारि तस , विस्तार दियस वति लागि तस प्रथ विज़ि सु पन्नीय लय थावेस, हावैस त् चावैस प्राविना।। 2।।

> युस यारि भरि सुय लोल मस , ललनावि प्यहम प्याल्नय । हैस थावि चावेस छाये निथ , पजि माय मंजूर थाविना।। 3।।

सोरूय तिमस अथि पानस'य , पानय छु पनिनस वानस'य । पुखतस त् खामस दान स'य , तिम सन्ज नजर पोपराविना।। 4।। कर खारवानस खारनस , कारेयम त् नारस त्रावनस । रेह नार वुज़मल चालनस , डीशित में शहजार छाविना।। 5।।

चन्द्रमकला यन्द्राज मन , वुछिनावि शोद्ध स्योद खारि पन परदन चृटिथ ज़विजार चन , सा'किन करिथ मौख हाविना।। 6।।

> तेल्यम में दम दम तेज़ दम , मेल्यम त् कुस कस गेलनम । येलि चेन् ब्रह्म अद कस छु गम , फया'रिथ में छावस थविना।। 7।।

"कोफूर" ज़ालस आलवस , मन प्राण पूज़े लागतस । त्रअविथ शर्म क्रख बो दिमस , न'नि पअठि दर्शुन हाविना।। 8।।

> दय छुम बिहिथ रूशित खटिथ , अरमान छुम रोय हाविना । नेबरय दियम ज़ान अंदरिम्य , अञि कोठरी प्रज़लाविना ।। oं।।

#### *परंब्रहम परमात्मा छुय नमस्कार !* कृष्ण जू राजदान

कृपा करतम हरी हरै, बुँ क्याह करै ज़ोर।। ०।।

लूसित प्योमुत छुस बुज'रै , खो'तमुत छुम बो'ड़ बोर । यथ पंचालस किथ पॉ'ठि तरै , बुं क्याह करै ज़ोर ।। 1।।

> आरह छु वज़ान वो'गनि दरै , वार् छु करान शोर । छोप छु करान सम्नदरय , बुँ क्याह करै ज़ोर ।। 2।।

व'नि—व'नि यच गोस च'खि अन्दरै , नन्न ज़न छुस चोर छो'पि हुन्द सो'ख दिम् योगीश्वरय , बुँ क्याह करै ज़ोर ।। 3।।

> पख छम जरिमच छुम ज़र—ज़रै , बन्योमुत छुस मोर । हीन छुस खोरन हंदि आर'च़रय , बुँ क्याह करै ज़ोर ।। ४।।

सन्मुख रोजतम श्याम सोंदरै , प्रभात ह्युव चोपोर । युथ न् पम्पोशस दोह लगि दरै , बुँ क्याह करै ज़ोर ।। 5।।

> आभास चाञि सूंत्य गांमिति छि खरै अन्तः करण चोर । में बास प्रकाश रूप ईश्वरय , बुँ क्याह करै ज़ोर ।। 6।।

त्रिगुण विलंघित छुख शंकरय , शक्ति चानि छुस लोर । ओ'गनिस दो'गनाव कुनी वरय , बुँ क्याह करै जोर ।। 7।।

> वोरोंग ज़न म् फिरनाव घर—घरै , यि बा'ज़िगार छा सोर । दुबार म् डाल प्यठ खार दरय , बुँ क्याह करै ज़ोर ।। 8।।

अन्दर ग़ां निथ ज्ञानिक घरै ,
हावुम चूरिम पोर ।
तथ मन्ज़ रूज़िथ आन्नद भरय ,
बुँ क्याह करै ज़ोर ।। 9।।
"कृष्णस" मुग्राव भाव्कि बरै ,
कुनी वरै तोर ।
युथ लिर ह्यथ च्यय बिस अमरै ,
बुँ क्याह करै ज़ोर ।। 10।।
कृपा करतम हरी हरै , बुँ क्याह करै ज़ोर

# ललनोवुम नारायण !

भासकर साँब

पो'त जूने मोत वुजनोवुम, ललनोवुम नारायण ।। 0।।

प्रिय तिमसंजि हियि तन म्य ना'वम , पोश वथ्रस प्यठ गोशन । रोश यियि ना होश राव रोवुम , ललनोवुम नारायण ।। 1।।

बाल् पान त'सि पत् राव रोवुम , हाल् कमि सुय नाल रटहन । शिव शम्भो शुन्य बोल नोवुम , ललनोवुम नारायण ।। 2।।

काम दीवस नाम लेख नोवुम , पाम् थविनम कर डेशन । रुम रुम्य राम रम नोवुम , ललनोवुम नारायण ।। ३।।

द्वार पत् द्वार वार वुछ नोवुम, जूनि छोरुम मंज तारकन । मारकन मंज लाल उलसोवुम , ललनोवुम नारायण ।। ४।।

लो'लि मंजलिस लाल ललनोवुम , बोल नोवुम सुबह शामन । चीर्य सोवुम त् सुलि वुज़ नोवुम , ललनोवुम नारायण ।। 5।।

जीर बम कुय सीर बोज नोवुम , फेर नोवुम तित हेरि बो'न । वेरि त'मिंसंजि शेरि वात नोवुम , ललनोवुम नारायण ।। 6।।

> ज़्यव नार सूत्य वार् छल नअवुम , तव् लोलुन नार शोल्याव । अछव बूजुम कनव वुछ नोवुम , ललनोवुम नारायण ।। 7।।

कंद नाबद ओरुद नोवुम , फंद क'रिथ्य यूरि अनतन । अंद लो'बमस न वों'द फोल नोवुम, ललनोवुम नारायण ।। 8।।

हंस द्वारय वार् प्रज़ नोवुम , प्रारि प्रारोस राम रादन । ब्रह्मसर पान सर कर नोवुम , ललनोवुम नारायण ।। 9।। अथवासय रास खेल नोवुम , श्वास वि—श्वास नुन छु भासान । सास भासकर विकास भास नोवुम , ललनोवुम नारायण ।। 10।। पो'त जूने मोत वुजनोवुम, ललनोवुम नारायण।।

#### मिथ्या सम्सार !

नीलकण्ठ जी

हर हर कर स' पाना घर मशराव , सर कर यि सम्सार सोर कस द्राव।। ०।।

मायायि निश निर'माया ज़ोर , राग—द्ववेश निश बोज़ वैराग' सोज़ । वुछ'सअ खैल वथरस मा ज़ल लारयाव, सर' कर यि सम्सार सोर कस द्राव।। 1।।

वान वअलि सन्दि पअिं बेह वानस , हैस थाव त्रकरि त् परमानस । यन् सअ रूजी त्रकरि संग बेयि छोनि पाव , सर' कर यि सम्सार सोर कस द्राव।। 2।।

मोल मअज ऑ'शनाव शुरि त् बअयि बन्ध , तोर ना सअति यिवान कांह दर्दमन्द । मरन् विजि् मा निख पन दाव , सर' कर यि सम्सार सोर कस द्राव।। 3।।

प्रेम किस दानस त्यागुक ज़ियुन ज़ाल , गरू वाक्य पअलिथ काम क्रूध गाल । भाव के ठान् सू'त्य अनतस छाव , सर' कर यि सम्सार सोर कस द्राव।। 4।। सथ बोज़ "नीलकण्ठ" सथ गौर प्राव , कथ बकार सुमरण बेयि खौरन खराव । पोशनूल सन्दि पअठि् कृष्ण गीत गाव , सर' कर यि सम्सार सोर कस द्राव।। 5।।

हर हर कर स' पाना घर मशराव , सर कर यि सम्सार सोर कस द्राव।। 0।।

#### वाख --

प'रि—प'रि क'रि गोम परयुन पानस प्रोन गौम नीरिथ त् छ़व्टस ज़ॉल्य् सूहम था'न्च ज़ान हो मॅशर्म स्वरनय सख'रयोस कालस ड़ॉल्य।

यि छु खूनि जगिर पननुई छाडुन पानस च'यफ दिथ अथ दयुन दाम कोफूर दयस दामन छु रटुन पानस अन्दर गारुन राम ।

"कोफूर"

#### कांह मा स त'रिव अपोर ! मास्टर ज़िंद कौल

तरवुन छु करनोव हैक दिथ छु वनन कांह मा स त'रिव अपोर । पत तार बन्यव न आलुस म क'रिव , उद्यम त'रिव अपोर ।। 0।।

> करनावि तार छु न गरि–गरि बनन , वुञक्यन छय वेला जान । निश्तुर त यि साथ म राव–रअववि , वुज़िव त त'रिव अपोर ।। 1।।

घरवेठ सों'बरान छिव मार गा'मित , छिं'निथ त थं'किथ पेमित । घर रोज़ि यति तय कथ क्युथ भरिव , छुरी तं'रिव अपोर ।। 2।।

> अन—अन वननस कन मो था'विव , गो'बराविव क्याज़ि पान । गो'ब बोर ह्यथ वति प्यठ क्याह क'रिव , लो'ती त'रिव अपोर ।। 3।।

चूर युस क'रिव सु पानस फ'रिव , कर्मुक छु अटल नियम । सो'न रो'फ छारिथ गो'ड़ क'र्य म ग'रिव , संतोष त'रिव अपोर ।। 4।। प्रुछ ग'ार य'लि लिंग बर दिथ ख्यनस , इसबात गय सुय चूर । थरि–थरि मा हरद थ'र ज़न ह'रिव , उद्धा'र्य त'रिव अपोर ।। 5।।

पोज़ भाव होव र्श रस्त्यव ऋषव, पशन ति भरक प्रय । अथ ऋषि धर्मस प्यठ तोहि ति द'रिव, सम–दृष्टि त'रिव अपोर ।। 6।।

> रित भाव थाविव रितय ब'निव , रितय क'रिव कार । यी यित क'रिव त ती तित सो'रिव, सर्त्कम त'रिव अपोर ।। 7।।

अपारि बदल्य विद्या छि परञी , यूगॅय छि तति बोल चाल । प'रिवै यति श्री गीता प'रिव , योगी त'रिव अपोर ।। 8।।

> अपारि ब्रह्मय छु छारान त् गारान , यच छुस ज़ि तिहुन्द लोल । यति क्याह छु प्रावुन तोही यूग् ज़'रिव , पज़ि प्रेम त'रिव अपोर ।। 9।।

वाव तस क्याह करि तारुक मन्त्र , यस आसि दय सुन्द नावे । पानय छु करनोव च़िन्ता म् भ'रिव , ड़'रिव म् त'रिव अपोर ।। 10।।

> तरवुन छु करनोव हक दिथ छु वनन, कांह मा स त'रिव अपोर।। 0।।

#### वाख -

चालुन छुय वुज़मल त् त्रटय चालुन छुय मन्दिनयन घट्कार चालुन पर्बतस करिन अटय चालुन छुय मन्ज़ अथस ह्युन नार चालुन छुय पान कडुन ग्रटय चालुन छुय ख्यो'न वेह त् गार

> शिव छुय ज़ा'व्युल ज़ाल वा'हरिथ ती छुय मरुन तीरथ कथ ज़िन्द नय मर्ख अद् कव ज़ि मरिथ पान् मन्ज़ह पान कड विच्अरिथ कथ "नन्द्य ऋषि"

# वथ पहचान पैदा कर !

भासकर सॉब

सुर्दशन चक्र हेथ नुन नेर , धर्मुक शान पैदा कर । यिथिस वखतस च् शक्तिमान , तिथि सामान पैदा कर ।। ०।।

> सनातन धर्मची रछ लाज , पनुन प्रण वार् वोन्य पाव याद । अधर्मच गाल वोन्य बुनियाद, सु गार्गी यान पैदा कर ।। 1।।

गुलन खारन कुनुय माने , अन्यायस न्याय कुय तकरार । पुण्यस पापस गोमुत यकसान, तम्युक अवजान पैदा कर ।। 2।।

> कुटुम्ब यौवन धनुक मोह मद , अनर्थुक यच गोमुत अभिमान सूर्य प्रचंड़ दण्डुक कूप , तिमन अवमान पैदा कर ।। 3।।

परित्राणाय साधूनां विनाशायच दुष्कृताम । धर्म संस्थापर्नाथाय , अद् पनुन पान पैदा कर ।। 4।। सनातन वेद मयीदा , ब्रह्माड़स हेरि बोन प्रकटाव । र्दुआत्मन दुर्जनन हुन्द क्षय, बेयक आन फान पैदा कर ।। 5।।

दयानन्द शंकरार्चाय महात्मा बुद्ध विक्रम वीर । सुवेदान्त ललत प्रवरेश सिन्धेमान पैदा कर ।। 6।।

> गुरू गोविन्द नरिसहं रुप नानक देव शिवाजी । सिद्धि ऋिद्धि हेथ सत ज्ञान सदा सनि दान पैदा कर ।। 7।।

सन्नक सत ऋषि त् व्यास गौतम , अगस्त नारद त् बेयि भारद्वाज । सनातन वेद कुय प्रकचार क्रियायो सान पैदा कर ।। 8।।

> फर्ष प्यठ अर्षसय तामथ, सु रोशन गोशनायि करनाव । रिया कारन सितम गारन , उल्ट पुल्ठान पैदा कर ।। 9।।

नवन पीठन अन्दर आडर नवन नाथन हुन्द साम्राज्य । तिमिकि ज़िमवार नव सिद्धि प्रधान हनुमान पैदा कर ।। 10।।

> सर्प बदखाह त् बिच रामहून , यिथिस समयस तिमन फान कर । बुनिल गगरायि त्रट तूफान , त'लुक प्यंट फान पैदा कर।। 11।।

यि घट् छट् छोय कास अन्धकार , प्रत्यक्ष भास सास "भासकर" नुन । बहार हरद्च ज़रदी हाव हज़ार दास्तान पैदा कर ।। 12।।

> सुर्दशन चक्र हेथ नुन नेर , धर्मुक शान पैदा कर । यिथिस वखतस च् शक्तिमान , तिथि सामान पैदा कर ।। ०।।

ओंम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुरर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्।।

हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे

#### प्रार्थना !

#### कृष्णजू राज़दान

हे प्रभु अज्ञान क'असिथ , यूग दिम ज्ञान दिम । अंग'हीनस दिम मे' काया, म्वरद जिसमस प्राण दिम ।। ०।।

> शक्ति रोस'तिस दिम मे शक्ति, भक्ति रोस'तिस भक्ति दिम। ईकुँ भक्तिस दृश्वै दिम , यिय मे धर्मस दान दिम।। 1।।

पकनस क्युथ ओ'न त् रो'न छुस, भक्ति क्युथ छुस न्यथ नुन । ज्ञान् वाल्यन यूगियन क्युथ , गण्डनुक सामान दिम।। 2।।

हीन छुस विद्यायि अन्दर , दीन छुस श्रद्धायि मन्ज़ । हान छम प्रथ कुनि करमुँच, सतजनन मन्ज मान दिम।। 3।।

ब्रोंठ कुन पानस अनिथ , श्रवन करूम व्यख्यान दिम । लूख युथ मूहिथ गछन , मे' त्युथ म्वखस न्यरवान दिम।। 4।। क्रिम गछन अदुँ ईरूँ खस हिव्य, होश कुय तूफान दिम । ग्वफुँ शाल खोचन में पानै, सुँह सुन्द हयू त्रान दिम।। 5।।

जय-जय श्री राम चन्द्रस, त'मि सुन्दुय वरदान दिम । क्षय गछ्यम यंद्रेय श'त्रन , वीरू धर्मुक कान दिम।। 6।।

> सर्व मंगल परम—सुखं दिम , हर्ष दिम कलयाण दिम । अन्त कालस मन्ज़ खयालस, सत स्वरूप्क ध्यान दिम ।। ७।।

येमि युक्ति ब'नि मुक्ति , त'मि कुय विज्ञान दिम। दिथ मनोज़य वासना क्षय , सत स्वरूपूँच ज़ान दिम।। 8।।

> बाग दिम बंग'लु दिम , हमाम दिम डालान दिम । रायि रोस'तुय यिम बनन तिम, जायि अ'लीशान दिम ।। 9।।

ज़ीवुँतुक भ्रम चानि बापथ , पान'सुँय हयू पान दिम । ध्यान "कृष्णुन" यूग हय्थ दिम , भूग अमि यमि सान दिम ।। 10।।

> हे प्रभु अज्ञान क'असिथ , यूग दिम ज्ञान दिम । अंग'हीनस दिम मे' काया, म्वरद् जिसमस प्राण दिम।। 0।।

#### श्रुख –

प्रश्न —
अंख सतपुत्रा सतचे सच्य
यथ बुतरॉच प्यठॅय आव ।
चोरव व्यचॉरिथ पॉचिमिस पृछुय
आकॉलि ऑमुत क्याह छुस नाव ।।
उत्तर —

अ'नि सारि शारान यथ सोदरसय कर्मनि कलमे लियुखहस नाव । नावस नाव क्याह युस नो आवय यन द्रावय त क्याह छुस नाव ।।

"कोफूर"

## अपनी संश्कृति की रक्षा करें !

नये ज़माने की मांग, और फैशन की दुहाई दे कर क़ुरीतियों को जन्म न दें ।

- 1 जन्म दिन पर केंक काटने और गिफट बटोरने की आदत बच्चों में न डालें।
- 2 शादी, यज्ञनोपवीत, हवन आदि पावन पर्वो पर बैठकर भोजन करें। खड़े होकर, जूते पहनकर, बिना हाथ धोये भोजन करना , हमारी संस्कृति का अपमान है।
- 3 बड़ों से हाथ ना मिलायें , अपितु चरण स्पर्श करें या हाथ जोडकर सिर झुकाकर नमस्कार करें।
- 4 मस छुय वस ! नारी का प्रथम आभूषण उसके केश होते हैं। इन केशों का अपना एक अलग महत्व होता है। कर्मकाण्डएवं अन्य पूजा विधियों में जहां पुरूष अपने ब्रह्मसूत्र , अर्थात जनेऊ का प्रयोग करते हैं, वहीं नारी अपने केशों का प्रयोग करती है। (जैसे श्राद्ध आदि के समय नारी अपने बालो को बांये ओर रखकर ही अपने पितृों का श्राद्ध करती हैं )। इसलिये कृप्या बिच्चयों में बाल काटने की आदत ना डाले। और स्वयं भी इस मर्यादा का पालन करें।

- 5 अष्टमी , एकादशी , पूर्णमाशी , अमावस्या ,तथा अन्य पावन पर्वो पर वैश्णो भोजन करें। इन पर्वो पर शराब, सिगरेट, अण्डा, मांस, मच्छली, प्याज़ आदि वस्तुओं का सेवन करके पाप के भागीदार ना बनें।
- 6 हमारी संस्कृति के अनुसार जन्म दिन को एक पावन पर्व के रूप में मनाया जाता है। एक समय ऐसा भी था जब जन्म दिन के अवसर पर घरों मे कपडे नहीं धोये जाते थे, स्त्रियां अपने बाल नहीं धोया करतीं थीं, और नाखून नहीं काटे जाते थे। परन्तु आज कल इन बातो पर कम ही ध्यान दिया जाता है। लुप्त होरही अपनी संस्कृति को बनाये रखने के लिये हमें अपने मूल्यों को नहीं छोडना चाहिये । इंसके लिये ज़रूरी है कि —

जन्म दिन पूरी विधि और तिथि के अनुसार मनायें , अंग्रेज़ी तारीख के अनुसार नहीं । इस दिन पारंपरिक रूप से तहर बनायें, नअरिवन की पूजा करके उसे पूरे साल (अगले जन्म दिन तक) पहने रखें । पूरे दिन पूजा अर्चना करें, दान दक्षिणा दें , तथा सन्तो को भोजन करायें ।

जन्म दिन पर मांस का भोजन हरगिज़ न करें । यह न केवल पाप है , बल्कि इस से अमंगल होता है ।

- 7 "प्रूग" मे आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को भेंट देकर, जाने अनजाने दहेज जैसी कुरीतियों को जन्म ना दें।
- 8 शादी, मेखलां, जन्म दिन तथा ऐसे ही अन्य पर्वों के हर छोटे—बढ़े रीति—रिवाजों को अपनी संस्कृति से अधिक जोड़े और फैशन तथा दिखावे की दुनिया से कम ।
- 9 हर रोज सुबह–शाम, थोडे ही समय के लिये ही सही, ईश्वर में ध्यान अवश्य लगायें। सन्ध्या के समय दिया जलाने (सन्ध्या चौग) की परंपरा हमारे घरों मे पूर्व काल से चली आरही है। अत: इसे कायम रखें।
- 10 ब्रह्मसूत्र, अर्थात जनेऊ, एक रक्षा सूत्र है इस मे कोई संदेह नहीं । अतः सभी नियमों का पालन करते हुए इस का सदैव सम्मान करें ।
- 11 ध्यान दें—— बच्चों को अपने धर्म, संस्कृति, सभ्यता, और संस्कारों का बौद्ध कराना बड़ों का कर्तव्य है । इस में हुई चूक पूरे समाज के लिये हानिकारक सिद्ध होगी ।
- 12 बड़ों का आदर करें । माता—पिता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं ।

- 13 बच्चों से घरों मे कशमीरी भाषा में बात करें।
- 14 वैश्णव रहें । सात्विक भोजन से विचार भी सात्विक होते हैं । जैसा कि कहा गया है कि— जैसा अन्न, वैसा मन । जैसा मन , वैसे कर्म । जैसे कर्म, वैसा फल ।
- 15 निर्वासन के पश्चात, अपनी लुप्त हो रही संस्कृति को बनाये रखने की अति आवश्यकता आन पढ़ी है। अपने धर्म, तथा सभयता की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। अपने सारस्वत ब्रह्मण होने की पहचान को कायम रखें।

हर क्षण स्मरण करें ----

ओंम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुरर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्।।

हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे।

#### विनय -

बुँ छुस पन'नेन ज़िठय्न त् ज़ानन वाल्यन विनती करान ज़ि तिम् करन यथ र्'च् कामि मंज़ मे' सहयोग त् मार्गदर्शन क'रिथ बढ़ावन मे' होसल् तािक बुँ रोज़् ब्रोंडकुन ति पन'नि समाज्च सेवा करान। अगर कुिन कसम्च कांह गलती आसि सु ति प्रकटावन तािक सु गलती यिय न दोयिम मािल मन्ज़ दोहराव'न। यिम अलाव् छुस बुँ तमाम शिकायतन त् सुझावन हुन्द स्वागत करान।

### सॉनि यिन वॉलि प्रकाशन ---

- 1 भाव पोश माल भाग 2
- 2 कोफूर सॉबञ भजन संग्रह, "कोफूर रेह"।
- 3 हज़ीन सॉबज भजन संग्रह, "भाव रस"।

## किताबुँ मेलन'क्य पता :-

- 1 मिनाक्षी पब्लिश्यरस , 213/459 भोली नगर मस्जिद मोठ ,साउथ एक्स॰ भाग 2, नई दिल्ली 110049, दूरभाष : 011-26250101
- 2 ऋषि जरनल स्टोर ,( चांद जी बकाया ), 201 कशमीरी कालोनी, वेतस्ता इन्कलेव, नजफगढ़ , नई दिल्ली 10043, दूरभाष :— 011—25024499, 011—5019879
- 3 दुर्गा मसाला स्टोर , 131–132, आई एन ऐ मार्केट,नई दिल्ली दूरभाष :- 011–24602813, 9811810186
- 4 अमित ठुस्सू , शारिका भवन , स्क्टर 17, फरीदाबाद
- 5 संजय एलेक्ट्रानिक्स,, दुकान नं0–9, कश्मीरी मार्केट, आई एन ऐ, नई दिल्ली दूरभाष :– 011–24643029
- 6 विज्यश्वर धार्मिक पुस्तक भण्डार, तालाब तिल्लू जम्मू दूरभाष :- 2555763

- 7 श्री पूर्ण जी दुस्सू , सारी रक्वाला, घौमनांसा रोड, जम्मू तवी दूरभाष :— 2650181
- संजय एलेक्ट्रानिक्स,, पोनी चक, जम्मू (संजय ठुसू)
   दूरभाष :-2650587
- पम्पोश जनरल स्टोर, विनायक नगर ,
   सैक्टर –1, मुटठी जम्मू , दूरभाष :–2595201





महात्मा किशबब जी



महात्मा महादेव भान जी



महात्मा शाम लाल वांचू "हज़ीन सॉब"



महात्मा कृष्ण जू राज़दान



महात्मा विघाधर जी



स्वामी सूरदास महाराज



स्वामी आनंद जी



स्वामी आफताब जी, कारिहामा, "भासकर"







वामी ननद बब साहब महात्मा गोविन्द कौल जी

माता मथुरा देवी जी

# भाव पोश् माल कशमीरी भजन संग्रह

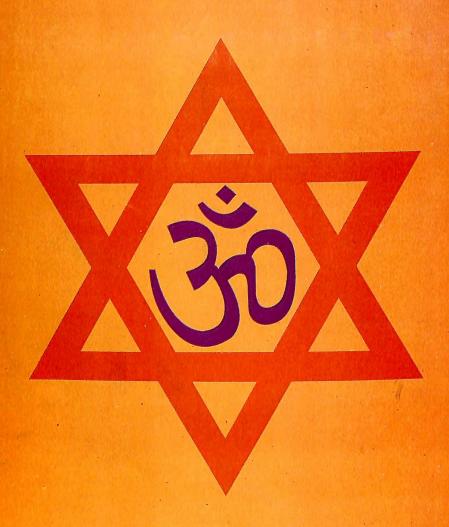

Printed By:

#### C.R. ENETRPRISES

Pratap Vihar, (Ghaziabad)
Phone: 0120-2743077, 32332932, 35605339